**ENBRETT** 

THE

# CHOWKHAMBA SANSKRIJ

Collection of Rare & Extraordinary Sansker NO. 236

**क्रमदो**पिक

श्रीमन्महामहे।पाध्वावकाइमीरिक्ः

केशवभद्दविरचिता।

विद्याविनोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्य

कृतविवरणोपेता ।

श्रीयुतकान्यकु**ब्जकुलाङ्करेणसाहित्यसां**ख्ययोगमी**मांसाद्यनेक** शास्त्राध्यापकेन-विश्वविदित श्रीदुःखभञ्जनशर्मकवीन्द्रात्मजेन श्रीदेवीप्रसादशर्मणा शुक्केनकविना संशोधिता

KRAMADIPIKA,

By Mahamahopadhyaya Kasmirika

Keshav Bhatta WITH A COMMENTARY BY

Sri Govind Bhattacharva.

FASCICULUS 11-7

PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY,

CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE. BENARES.

AGENTS:-OTTO HARRASSOWITZ, LEIPZIG:

PANDITA JYESHTHARAM MUKUNDAJI, BOMBAY: PROBSTHAIN & CO; BOOKSELLERS, LONDON.

Printed by Jai Krishna Das Gupta, at the Vidya Vilas Press.

BENARES.

Price Rupee one.

### ॥ श्रीः ॥

Carlaid and a Carlaid and a

--:0:---

वानन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता ॥
सुवर्णाऽङ्कितभव्याभशतपत्रपरिष्कृता ॥ १ ॥
चौस्रम्बा—संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जुलदर्शना ॥
रिसकालिकुलं कुर्यादमन्दाऽऽमोदमोहितम् ॥ २ ॥
स्तवकः—२३६

श्रस्यां चौखम्बा— संस्कृतग्रन्थमालायां प्रतिमासं पृष्ठशतकं सुन्दौः सीसकाक्षरैरुत्तमेषु पत्त्रेषु एकः स्तवको सुद्रियत्वा प्रकाश्यते । एकिस्मन स्तवके एक एव ग्रन्थो सुद्रश्चते ।
 प्राचीना दुर्लभाश्रासुद्रिता मीमासावेदान्तादिदर्शनग्याकरणधर्मशास्त्रसाहित्यपुराखादिग्रन्थां

<del>Madadadadadadadadadadadadada</del>

एवाऽत्र सुपरिष्कृत्य सुद्रचन्ते । काञ्चिकसञ्जकीयमञ्जान

र काशिकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठशालक्ष्यप्रधापकाः पायिङता भन्ये च शास्त्रदृष्टयो विद्वास पतत्परिशोधनादिकार्यकारिणो भवन्ति ।

अ भारतवर्षिये:,अक्षदशीये:,सिंहलद्वीपवासिभिश्चेतद्माहकेदेयं वार्षिकमिममं मूल्यम्-मुद्राः अआनका ५ अन्येदेयं प्रतिस्तवकं

६ भाषणन्ययः पृथम् नास्ति ।

साम्प्रतं मुद्द्यमाणा प्रन्था:---

(१) संस्कारत्त्वमाला । गोपीनाथभट्टकृता खण्डे ... ...

(२) शब्दकौस्तुभः। भट्टोजिदीक्षितकृतः १२

(३) वलोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविरचितम् पार्थसाराधिमिश्रकृतन्यायरत्नाकराख्यया न्याख्यया सहितम् । सम्पूर्णम् । १०

(४) भाष्योपबृष्ठितं तत्त्वत्रयम् । विशिष्टाह्रैत-' दर्शनप्रकरणम् । श्रीमळोकाचार्यप्रणीतम्। श्रीनारायणतीर्थविरचितभाष्ट्रभाषाप्रकाश-सष्टितं सम्पूर्णम् (वेदान्त:)

(५) करगापकाशः। श्रीब्रह्मदेवविराचितः

(६) भाइचिन्तामणिः । महामहोपाध्यायश्री-गागाभद्दविरचिता।तर्कापादः(मीमासा) २

(०) न्यायरत्नमाला श्रीपार्थसोर्थामिश्रविर-चिता सम्पूर्ण: (मीमासा) २

(८) वदासुनभाष्यम्-बादरायणप्रणीतवेदान्त-

स्त्रस्य यतीन्द्रश्रीमिद्वज्ञानिभिञ्चकृतव्या-ख्यानम् । सम्पूर्ण । (वेदान्तः) ६

(९) स्याद्वादमञ्जरीमिक्कषेणनिर्मिता सम्पूर्णा २ (१०) सिद्धित्रयम्-विशिष्टाँद्वेतम्झानिरूपणपरम्य

श्रीभाष्यकृतां परमग्रुरुभि: श्री ६ श्रीयायु-नमुनिभिर्विरचितम् । सम्पूर्ण(वेदान्तः) १

(११) न्यायमकरन्दः । श्रीमदानन्दबोधमद्वारः काचार्यसंगृहीतः । श्राचार्यन्तित्सुखमुनि-विराचितन्याख्योपेतः (वेदान्तः ) ४

(१२) विभक्त्यर्थनिर्णयो न्यायानुसारिमथमादि-सप्तविभक्तिविस्तृतविचारक्तपः म० म० श्रीगिरिधरोपाध्यायविरचितः सम्पूर्णः ( न्यायः )

(१३) विधिरसायनम् । श्रीत्रप्ययदीश्चितकृतम्। सम्पूर्णम् ( मीमांसा )

(१४) न्यायसुधा (तन्त्रवार्तिकटीका ) भष्टसी मेदवरविरचिता। (मीमासा) १६

## CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES.

A

Collection of Rark & Extraordinary Sanskrit Works NOS. 233, 236 & 254.

# क्रमदीपिका।

#### श्रीमन्महामहे।पाध्यायकाइमीरिक केशवभद्दविरचिता।

विद्याविनोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्यं कृतविवरणोपेता । तथा-

#### लघुस्तवराजस्तोत्रम् ।

#### श्रीमद्वैष्णवाचार्यश्रीश्रीनिवासाचार्यविरचितम् ।

श्रीहयग्रीवातुग्रह जीवन स्वभूदेक्पदानन्याश्रित वैष्णव पुरुषोत्तमप्रसादप्रग्रीत गुरूभाक्तमन्दाकिन्याख्यन्याख्या समलकृतम ।

श्रीयुतकान्यकुञ्जकवीन्द्रवर—दुःखभञ्जनशर्मतन्जनुषा साहित्यसाङ्क्ष्णोगाद्यनेकशास्त्रा-ध्यापकेन—देवीपसादशर्म्मकविना संशोधितौ ।

#### KRAMADIPIKA,

By Mahamahopadhyaya Kasmirika Kesav Bhatta. With a Commentary by Sri Govind Bhattacharya. and Laghustavarajastotram

By Sri Niwasacharya.

With a commentary "Gurubhakti Mandakini"
By Purushottam Prasada.

PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY, CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE. BENARES.

AGENTS:-OTTO HARRASSOWITZ, LEIPZIG: PANDITA JYESHTHARAM MUKUNDAJI, BOMBAY: PROBSTHAIN & CO; BOOKSELLERS, LONDON.

Printed by Jai Krishna Das Gupta,

at the Vidya Vilas Press.

BENARES 1917

Price Rupees three.

Registered According to Act XXV. of 1967.

# स्वीपंत्रम्।

#### क्रमदीपिका-

तिखिलमही चक्रवालाचार्यचक्रच्युडामणिश्रीभगविष्ठम्याक्रेमहासु-नीन्द्रपाद्पीठाधिकतजगद्धिजयिश्रीकेरावमहाचार्यप्रशीताः। विद्याविनोदश्रीगोविन्द्रमङ्कतविषरणोपेता। तन्त्रग्रन्थोऽयम् । अस्मिन् अष्ट पटलाः सन्ति । तत्र प्रथमे मङ्गलाचरणम्,। पतझन्थस्योपादेयता,। सर्वेषु मन्त्रेषु श्रीगोपालमन्त्रस्य सिस्स्यकथनम्,। पूजाक्रमः, भूतशुद्धिः, केशवादिमुर्चिकीर्स्यादिशकिग्यासप्रकारः, तत्र ध्यानम्. तयोः फलम् तस्वानां नामानि न्यासः स्थानं च, न्यासप्रयोजनम्, मन्त्रविशेषे प्राणायामप्रकारः आत्मयागार्थ देहे पीठकरपना, पीठशक्तिप्रदर्शनम्, करशोधनम्, इति प्रथमः, पटलः, सर्वेषु मन्त्रेषु दशाक्षराष्टादशाक्षरयोमाळीसूतत्वम्, व्शाक्षरमन्त्रराजोकारः, मन्त्रस्य ऋष्यादिकथनम्, तत्पञ्चाङानि वद्याङ्गानि, मन्त्रविनियोगः, मन्त्रार्थः, प्रकारास्तरम्, अष्टाद्शाक्षरमन्त्रराजोजारः,

तस्य भाष्यादिकथनम्, मन्त्रबीजादि, न्यासकमः. मात्कान्यासविशेषः, सहारसृष्टिप्रकारः. न्यासान्तरम्, विभातिपञ्जरन्यासः, न्यासस्थानम्, न्यासफलम्, मृत्तिपञ्जरन्यासः, मस्तके मन्त्रन्यासप्रयोजनम्, द्वादशाक्षरमन्त्रोद्धारः. हृद्याद्यङ्गन्यासमुद्राः, विल्वादिमुद्राकरणप्रकाराः, पतेषां फलम्, अस्त्रमन्त्रः । हति द्वितीयः परकंः । मन्त्रद्वयसाधारणं देवताध्यानम्, बात्मपूजाक्रमः, शङ्खपूरणविधिः, तत्र तीर्थावाहनमन्त्रः। स्वदेहे पीठपुजाकमः, पुष्पाञ्जलि।विधिकशनम्, त्रलंसीप्रदानविभागः, जपविधिः। हति सृतीयः पटलः । मन्त्रज्ञवादी दीक्षितस्यैवाधिकारः, गुरुलक्षणम्, गुरुलेवाप्रकारः, दीक्षाविधिकथनम्, दीक्षायां पूजाक्रयः, WARREN

, roggangeri

वैदणवगन्धा एककथनम्, दीक्षायाँ भगवत्युजाविधानम्, आवरणपूजाक्रमः, अङ्गदेवताध्यानम्, रुक्मिण्याद्यष्ट्रशक्तिपुजनम्, कुण्डविधानम्, राशिमण्डलविधिः. ्बीक्षाविधावज्ञकस्य-कृत्यम् . द्वीपदानविधिः. नैवेद्यस्वरूपम्, नैवेद्यार्पणमन्त्रः, भोजनोपयोगिमुद्राविशेषः, प्राणादिसुद्रास्वरूपम्, व्राणादिमुद्रामन्त्राः, निव्यमुद्रामन्त्री, सन्मन्त्रोद्धारः, दीक्षाङ्गहोमविधिः, वृज्ञानन्तरप्रकारः, थारमसमर्पणमन्त्रः. आत्मसम्प्रीणप्रकारः, अभिवेकप्रकारः, मन्त्रप्रहणानन्तरं शिष्यकृत्यम्. मन्त्रदानानन्तरं गुरुक्त्यम्। कति चतुर्थः वटलः । दीक्षितमन्त्राविधिः, जपस्थानानि. जपस्थानेषु कमेणाहारनियमः पुरश्चरणोत्तरकृत्यम्, सिद्धमन्त्रस्य कृत्यम्, पूजायां प्रातःकालिकध्यानम्, प्रातस्त वनपुजाफलम्,

प्रातः पुजायां नैवेद्यं तर्पणं च, मध्याहसवनध्यानम्, आवरणनैवेद्यदानप्रकारः, होमादिकम्, पतत्फलम्, सुतीयकालपूजाव्यवस्था, तृतीयकालपुजाध्यानम्, आवृतिदेवतानामनिर्देशः, तर्पणप्रकारः जपसंख्या च, सायाह्यपुजाफलम्, रात्री पूजाप्रकारः, रासकीडास्वरूपम्, राशिपुजोचितध्यानम् , आवरणानि, पूर्वीकावृतिसंख्यापूर्वकम् नेवेद्यम्, रासपूजाफलम्, उक्तोपसंहारः, कालत्रयतर्पणद्रव्यम्, तर्पणमन्त्रः. उत्तरकृत्यम्, कार्यतर्पणद्रव्यम्, काम्यतर्पणम्, षोडराह्याणि, काम्यतपैणफलम्। काम्यतं पंणान्तरम् तस्य फलम्, तर्पणान्तरम् , तर्पणस्याहोषफलद।तृत्वं तर्पणोत्तरकार्यं च प्रयोगास्तरम्, यन्यः, 深度**能够**。例如1500年1600年1600年1600年 तञ्जलनप्रकारः, Antakia tenin menenga

संस्कृतयन्त्रधारणफलम्, यन्त्रस्य चारणादन्यत्राष्युपयोगः, यन्त्रपद्धसरमन्त्रोद्धारः, शक्तिबीजोद्धारः, परमेश्वरपूजास्थाननियतिः, कथितप्रकाराणां फलम्, इति पञ्चमः परकः । एवं साधितमन्त्रयोः प्रयोगौ, प्रयोगार्थे दशाष्ट्रादशाक्षरयोध्यांनम् तत्फलम्, सन्मन्त्रः, ऋष्यादि, प्रयोगान्तरम्. मन्त्रान्तरम्, ऋष्यादि, मन्त्राप्तरम् , ऋष्यावि. प्रयोगः--प्रयोगान्तरम्, मन्त्रान्तरम्> ऋष्यावि. पूर्वीकश्रीमन्युकुन्देत्यादिश्वतुण्णी मन्त्राणामङ्गावरणानि, मृत्युखयविधिः, मन्त्रान्तरम् ,-एतस्य पुरुधरणादिकम् ,-अस्मिन्नवबालएकार्थे मन्त्रान्तरम् , श्रस्मिन्नेव गोरसार्थ मन्त्रान्तरम् . विषहरणप्रयोगः, प्रयोगान्तरम्, कालियमर्चनमन्त्रः, अस्य मन्त्रस्य अङ्गादिकम्,

यस्य पुरुधरणम्, प्रयोगस्त, विष्मप्रयोगान्तरम्, प्रयोगान्तराणि. जलपानमन्त्रः. सन्तानगोपालमन्त्रः, प्रयोगान्तराणि, अस्य प्रयोजनस्य प्रकारान्तरेणाऽपि सिद्धिः अस्मिन्नेवाऽर्थे प्रयोगान्तरम्, रागानमारणप्रयोगे प्रायश्चित्रम्, प्रयोगान्तराणि, प्रकारान्तरम्, इति षष्ठः पट्ट**ः** । गोपालध्यानम्, अष्टमहिषीध्यानम्, पत्न्यन्तरध्यानम्, अष्टनिधिष्यानम्, 117 HARRIST : विशत्यक्षरमन्त्रोद्धारः, .1-70 NATOS अस्यऋष्यादिकम्, पूजाप्रकारः. अक्षरन्यासस्थानानि. षडङ्गानि, यात्मपुजा, वाद्यपुजाप्रकारः, कामगायच्युद्धारः, मालामन्त्रोद्धारः. विनियोगः, यन्त्रे पुजापकारः, आवरणानि, A TORREST TO अङ्गानि, ·新华的新疆首点 नेवेद्यम्, AND THE PROPERTY OF THE PARTY O फलम. Mirn Tense 750

प्रयागः, प्रयोगान्तराणि, यन्त्रास्त्रह्यम्, ध्यानम् , पुरश्चरणजपादिकप्, क्रमेण मन्त्राणामुद्धारो ध्यानञ्ज, पुरश्चरणम्, होमविधिस्तत्फलं च, मन्त्रान्तस्म्, ब्राविश्वसस्पन्त्रान्तरोद्धारः, ऋष्यादिकं ध्यानं च, मन्त्रान्तरोद्धारो ध्यानश्च पुरश्चरणं पूजा च, प्रात्यहिकपूजाफलम्, मन्त्रान्तरोद्धारः, ऋष्यादिकं ध्यानश्च, पुरश्चरणम्, प्रयोगान्तरम्, सन्त्रान्तरम्, ऋष्यादिकं ध्यानं च, पुरश्चरणम्, आयतनादिषु पूजाविशेषः, द्वारपुजा, विष्णुपार्षद्नामानि, अस्रोद्धारः, पीठपूजा, आवरणपूजाः कुमुदादिनामानि, पुजाफलम्, मन्त्रान्तरम्, अध्यादिकं ध्यानञ्ज, पुरश्चरणम्,

पूजाप्रकारस्तत्फलं च,

मन्त्रान्तरं ध्यानं च. एकाञ्चलादिगोपालमन्त्राः, उक्तमन्त्राणामुख्यादि ध्यानं च, पतेषां पुरश्चरणं तत्फलं च, मन्त्रास्तरम्, ध्यानपुरश्चरणपूजातर्पणानि, यन्त्रान्तरंध्याने च, आराषुक्तमन्त्रयोः प्रयोगः फलं च, <del>श्रति सप्तमः</del> पटलः । वशीकरणप्रयोगः, स्त्रियवैश्वशृद्धाणां प्रयोगत्रयम्, प्रयोगः, प्रयोगान्तरम्, पुनः प्रयोगान्तरम्, पुनः प्रयोगान्तरम्, पुनः प्रयोगान्तरम्, पुनः प्रयोगास्तरम्, समानपंछ प्रयोगद्वयम्. प्रयोगान्तरम्, होमद्रव्याणि, प्रयोगान्तरचतुष्टयम्, मन्त्रयोमीहात्म्यम, मोक्षसाधकप्रयोगान्तरम्, परममन्त्रद्वयम्, ऋष्यादिकम्, षडङ्गानि, वाणन्यासध्यानानि. वाणनामानि. ध्यानम्, पुजाप्रकारः,

शक्तिवर्णा
संमोहनगायत्री,
तत्प्रभावः,
मन्त्रह्रयसाधारणतर्पणम्,
मन्त्रह्रयसम्बन्धिप्रयोगान्तरम्,
स्विमणीवल्लभमन्त्रोद्धारः,
मन्त्रवर्णसंख्या,
मन्त्रस्यऋष्यादिकम्,अङ्गविधिश्च,
न्यासोध्यानं च,
हे।मः सेवाच,
तत्फलम्,
मन्त्रान्तरभ्योऽस्याऽतिशयः,
प्रयोगप्रकारस्तत्फलं च,
उपसंहारः,

इत्यादयोऽन्ये च विषयाः अत निरूपिताः सन्ति,

## अथ मुद्रालक्षणानि ॥

अङ्कुलीः करयुग्मस्य संप्रसार्थं प्रवन्धयेत् । मध्यपृष्ठगतानामे तर्जनीम्यां निरोधयेत् ॥ १ ॥ मध्यमात्रे समं कृत्वा कनिष्ठामध्यमोपरि। तयोख्परि चाङ्गुष्ठौ मुद्रायोनिस्तु सेचरी ॥ २॥ तर्जनीरोषमाकुष्टयरोषाणां च निपाडयेत । अङ्कुरां दर्शयेन्मन्त्री ग्रहीत्वा दक्षमुष्टिना ॥ ३ ॥ इत्यङ्करामुद्रा ॥ आवाहनं स्थापनं संनिधानं सनिरोधनम् । संमुखीकरणं सकली करणं चावगुण्डनम् ॥ ४॥ धेनुपीयूषकरणं महामुद्रा तथैव च। परमीकरणं चैव नवमुद्राः प्रकीर्त्तिताः॥ ५॥ पतेषां लक्षणमाइ-सम्यक् संपूरितः पुष्पैः कराभ्यां करिपताञ्जलिः आवाहनी समाख्याताकराभ्यां देशिकोत्तमैः॥६॥ अधोमुखी कृता सैव स्थापनीति निगद्यते। वाहिलप्रमुप्टियुगला प्रोन्नताङ्गुष्ठयुग्मिका ॥ ७ ॥ सन्नियाने समुद्दिष्टा मुद्रेयं तन्त्रवंदिभिः। अङ्कुष्ठगर्भिणी सेव संत्रिरोधसमीरिता॥ <॥ मुष्टिद्वयस्थिताङ्गुष्टौ सन्मुसौ च परस्परम् । संदिलहाबुव्लिती कत्वा सेयं सन्मुखमुद्रिका ॥ ९ ॥ देवाङ्गेषु षडङ्गानां न्यासः स्यात्सकलोकृतिः । हृदयादिशरीरान्ते कनिष्ठाद्यङ्गुलीषु च॥ १०॥ हृदादिमन्त्रविन्यासः सकलीकरणं मतम्। सन्यहस्तकतामुष्टिदीघीघोमुखतर्जनी ॥ ११ ॥ अवगुण्ठनमुद्रेयमभितोम्रामिता भवेत्। अन्योन्यतर्जनीयुग्मं भ्रमणाद्वगुण्डनम् ॥ १२ ॥ अन्योन्याभिमुखादिलष्टाकनिष्ठानामिका पुनः। तया तु तर्जनीमध्या धेतुमुद्राप्रकीर्तिता ॥ १३ ॥

अमृतीकरणं कुर्यात् तया देशिकसत्तमः। अन्योन्यप्रथिताङ्गुष्ठा प्रसारितकराङ्गुलिः॥ १४ ॥ महामुद्रेयमुद्रितापरमीकरणं बुधैः। शङ्कं चकं गदां पद्मं मुसलं शाङ्गेलद्गकौ ॥ १५॥ पाशाङ्करौ वैनतेयं श्रीवत्संकीस्तुभंतथा । वेणुं चैवाऽभयवरी वनमालां प्रदर्शयेत्॥ १६॥ पतेषांलक्षणमाह— वामाङ्कुष्ठे विधृत्यैव मुष्टिना दक्षिणेन तु । तन्मुष्टेः पृष्ठदेशे तु योजयेचतुरङ्गुलीः ॥ १७ ॥ दक्षिणेचोन्मुखेऽङ्कुष्ठे तेषामग्राणि योजयेत्। कथिता शह्यमुद्देश वैष्णवार्चनकर्माण ॥ १८ ॥ अन्योन्यामिम्रखाङ्कुष्ठकनिष्ठायुगळं पदा । विस्तृतीश्चेतराङ्गुल्यस्तदासौ दर्शिनी मता॥ १९॥ अन्योन्यप्रथिताङ्कुल्यउन्नता मध्यमी नती। संलग्नी चेत् तदा मुद्रा ग्रदेशं संप्रकार्तिता ॥ २० ॥ अन्योन्याभिमुर्खी पाणी पद्माकारी च मध्यतः। कर्णिकावनताङ्गुष्ठी पद्ममुद्रा प्रकीत्तिता ॥ २१ ॥ मुर्षि कृत्वा तु इस्ताभ्यां वामस्योपरि दक्षिणम् । कृत्वा मुसळमुद्रेयं सर्वविघ्नविनाशिनी ॥ २२ ॥ वामस्थतर्जनीयान्तं मध्यमान्ते नियोजयेस् । प्रसार्थ च करं वामं दक्षिणं करमेव च ॥ २३॥ नियोज्यद्क्षिणस्कन्धे वाणग्रहणवत्ततः। तर्जन्यक्रुष्ठयोयोंगं कुर्यादेषा प्रकीतिता ॥ २४ ॥ दार्क्षमुद्धेयं मुनिभिर्दर्शयेत्रुष्णपूजने । कनिष्ठानामिके हे तु दक्षाङ्कष्ठनिपीडिते॥ २५॥ शेषं प्रसारितं कत्वा खन्नसुद्रां प्रदर्शयेत्। पाशाकारं नियोज्येवं वामाङ्गुष्ठस्य तर्जनिम् ॥ २६ ॥ दक्षिणं मुष्टिमास्थाय तर्जनी च प्रसारयत्। तेनैवं संस्पृहोत्मन्त्री वामाङ्गुष्ठस्य मुलकम् ॥ २७॥ पासमुद्रेयमुहिष्टा केशवाचनकर्मणि। तर्जनीमीबद्दक्रिज्ययशेषाणां च निपीइयेत् ॥ २८ ॥

अङ्कुद्धं दर्शयेत् तद्वद्गृहीत्वा दक्षमुष्टिना। अन्योन्यपृष्ठे संयोज्य कनिष्ठं च पस्परम् ॥ २९ ॥ त्रजन्यमं समं कृत्वाऽङ्गुष्ठामं च तथैव च । ईषदालम्बनं कृत्वा मध्यमन च पक्षवत्॥ ३०॥ प्रसार्थ आरूडिन्मुद्रा कृष्णपूजा विधी स्मृता। अन्योन्थं संमुखे तत्र कनिष्ठातर्जनीयुगे॥ ३१॥ मध्यमानामिके तद्वदङ्कुष्ठेन निपीडितम्। दर्शयेद्रक्षः स्थले मुद्रायलात् श्रीतस्यसंबद्धाम् ॥ ३२ ॥ अन्योन्याभिमुखे तद्वत्कानिष्ठेसंनियोजयेत्। तर्जन्यनामिके तद्वत्करौत्वन्योन्यपृष्ठगौ ॥ ३३ ॥ उछ्रितान्योन्यसंलग्नादश्वहस्तकराङ्गलीम्। निधायमध्यदेशे तु वाममध्यमतर्जनीम् ॥ ३४॥ संयोज्यमणिवन्धे तु दक्षिणे योजयेत्ततः । वामाङ्कृष्ठे तु मुद्रेयं प्रसिद्धाः कीस्तुभा मता ॥ ३५॥ अधोमुखे वामहस्ते ऊद्धीस्यं दक्षहस्तकम्। क्षिप्त्वाङ्गुळीरङ्गुळिभिः संयोज्य परिवर्तयेत् ॥ ३६ ॥ एषा संशास्त्रद्धःस्याद्विसर्जनाविधौ मता। अङ्गं प्रसारितं कृत्वा स्पृष्टशाखं वरानने ॥ ३७॥ प्राङ्मुखं तु करं कृत्वा असर्यः परिकीत्तितम् । दक्षं भुजं संप्रसार्यजानूपरि निवेशयेत ॥ ३८ ॥ प्रस्तं दर्शयेद्देवि वरः सर्वार्थसाधिनी । स्पूद्योत्कण्ठादिपादान्तं तर्जन्यङ्गुष्ठमुखयोः ॥ ३९ ॥ करंद्वयेन मालाचनमुद्रैयं चनमालिका ॥ ४०॥ छोटिकालक्षणमा**ह**-ब्रोकरी पृष्टसंलग्नी भ्रामयेखतुरङ्गुलीः छोटिका सुसमाख्याता प्रणामे तां प्रदर्शयेतु ॥ ४१ ॥

इति शम्।

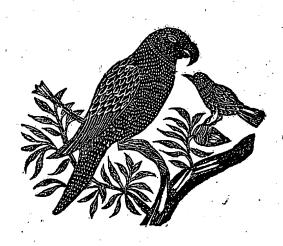

सब प्रकार की संस्कृत पुस्तकों के मिलने का पता—



चौलम्बा संस्कृत सीरीज आफीस बनारस सिटी।

# लघुस्तवराजस्तोत्रम् ।

श्रीवैष्णवाचार्यं श्रीश्रीनिवासाचार्यविरचितम्-श्रीह्यग्रीवानुग्रहजीवितस्वभूदेवपदानन्याश्रित पुरुषोत्तमनसाद वैष्णवविरचित गुरुमक्तिमन्दाकिन्याख्यव्याख्योपेतम्।

> श्रीकृष्णायनमः । श्रीगुरुचरणेभ्योनमः ।

वन्दे श्रीश्रीनिवासार्य्ये वेदान्ताम्बुजभास्करम् ॥ प्रपन्नजनसन्त्राणलन्धदीक्षंजगद्गुरुम् ॥ १॥

इहस्र सक्छलोकस्य हितश्चिकीर्धुर्भगवानपञ्चकन्यावता-रो निरीतशयवात्सव्यकारुण्यादिगुणो निजाश्चितसंरक्षणळ्यदीक्षः श्रीश्चानिवासाचार्याभिधो ब्रह्मरुन्द्रदिकिरीटेडितपाद्पीठवेदान्त-कवैद्यपरब्रह्मादिशब्दाभिधेयश्चीपुरुषोत्तमाश्चयाऽवनितळावतीर्णे ज्ञा गद्धिद्वधीर्षु तद्विन्त्यानन्तशक्त्युपश्चोहितानन्तशिक श्रीसुदर्श-नावतारं नियमानन्दसमाख्यं ह्याद्याचार्यं निजगुरुं मिताक्षरेण स्तो-नेण तुष्टाव, तस्य व्याख्यानं यथामति पदार्थमात्रेण निभाव्यते तत्मसादैकप्रयोजनेन,

जयजयेति-

जयजयेक्षितज्ञाता नियमानन्द आत्मवान् । नियमेन वदो कुर्वन्मगवन्मागेदर्शकः ॥ १ ॥ हेतियमानन्द त्वं जयजय स्वोत्कर्षमाविष्कुरु, आदरेवीष्सा, तत्र

शास्त्राचार्यसंस्कारशून्यान्कृतकीनिष्ठान्नियमयति औपनिषदमार्गेस्था-पयतीतिनियमः स्वाश्रितानानन्दयतीत्यानन्दः नियमश्रासावानन्दन श्चोतिनियमानन्दः यद्वा नियमेनदेशकालादिपरिच्छेदशून्येनानन्दो-यस्यसः सदासर्वत्रपरिपूर्णानन्दइत्यर्थः यद्वा चेतनाचेननवस्तुजातं नियमबति स्वेस्वेकार्ये वयाधिकारं स्थापयतीतिनियमोविद्ववान्तर्या-मीमगवाञ्ज्रीवासुदेवस्तस्मिन्नानन्दोयस्यसः श्रीपुरुषोत्तमस्वरूप-गुणादिविषयकानविञ्छन्ननिरतिशयानन्दाश्रयदृत्यर्थः यद्वा निः निःशेषणबुद्धादीनामुपरमः समाधिः शेषणयमोनियमः नन्दोयस्यसः सदासमाध्यानन्द्पूर्णइत्यर्थः यद्वा निःशेषेणयमय-ति स्वान्नायां प्रवर्त्तयति जीवानितिनियमोवेदस्तस्यापिवेद्-स्यानन्दोयस्मात्त्रथोक्तोनियमानन्दः वेदस्ययथार्थव्याख्यानंतत्प्रव-र्त्तनञ्जेवानन्दहेतुः तद्रथमेवास्यावतारत्वादित्यलं विस्तरेण तस्य संबोधनमेतत्,।

तमेवविशिनष्टि ।

इङ्गितज्ञातेति ।

श्रीभगवत इङ्गितम् इदानीमेव तदाक्षाकरणीयतया प्रवर्षतइति जानातीतिसः यद्वा जीवानामिङ्गितम् अनेनोपायेनाऽसौ कृतार्थः स्यात् असौ सकामः असौ निष्कामः असौ मायया मां भजति असौ श्रद्धाविश्वासार्जवादिना भजतीत्यादि तत्त्रवेष्टितं जानातीति तथा स्रेष्टितस्य क्षातेति वा विद्रहः सर्वकृत्वात्।

सर्वेद्यत्वेद्देतुमाद्द — आत्मवानिति ।

आत्माश्र हो ब्रह्मवाचकः "तस्माद्वापतस्मादात्मन आका-शः सम्भूत" इत्यादिश्चतेः स प्रत्यक्षेणविद्यतेयस्यसः ब्रह्मञ्चपवस-वृंज्ञः "आत्मन्परेद्दष्ट" इत्यादिश्चतेः यद्वा आत्मानो जीवात्मानोऽन-विच्छन्नानुमृतिविषयतया विद्यन्ते यस्य स तथोक्तः तच्चष्टितज्ञा-नाभावेबोधकत्वासम्भवात् अतप्व भगवन्मागृदर्शकद्दति द्र-ष्टुरेवदर्शकत्वानियमात् असौसद्योमोक्षाधिकारी असौचि-रकालेन साधनसंपत्त्या मोक्षमागा भविष्यति असौ भगवद्भागवत-वृंद्यां नित्यसंसारी औपनिषदेरुपेक्षणीय इति ज्ञात्वेव तद्गुसारेण तत्त्रसाधनेषु स्थापयित्वा भगवदीयमार्ग दर्शयतीति तथा ð

"येनाक्षरम्परमंत्रेद्सत्यं प्रोवाचतांतत्वतो ब्रह्मविद्या"मिति श्रुतेः कि कुर्वन् नियमेनवरोकुर्वश्चिति नियमोऽत्रनियमनस्पसामध्यविद्याः तेन तान् क्षेत्रज्ञान् वरोकुर्वन्वा ऽनुप्रहविषयीकुर्वन् यद्वा नियमेन रारीरवाङ्मनोव्यापाराणां देशकालादिपरिच्छे- दश्चन्यत्या भगवदाञ्चापालनात्मके परभक्तियोगे नियमनं नि-यमस्तेन श्रीहरिवरोकुर्वश्चित्यर्थः भगवन्तं वर्शाकृत्या तद्द्वारे- ण तेषां बुद्धि प्रेरायत्वा मगवन्मार्गदर्शकस्तदुपदेष्टा भवतीति तान्यर्पर्थः अन्तःप्रेरणया विना तद्नतिष्ठाभावेनोपदेशमात्रस्य कार्यकारित्वायोगात् भगवन्मार्गोऽत्र साधनोपदेशकमस्तस्य दर्शकः यथाऽधिकारमुपदेष्टेतियावत् भगवन्मार्गोऽत्र साधनोपदेशकमस्तस्य दर्शकः यथाऽधिकारमुपदेष्टेतियावत् भगवन्मार्गोऽत्र्वरादिमार्गो वा सन्वाऽध्यात्मसुधातरिक्षण्यां विस्तृतः यद्वा मृग्यते शास्त्रविचारेण योगादिसाधनैश्च कृत्वा मुमुश्चाभिरिति मार्गस्तत्स्वरूपगुणस्त्पादिः "सोऽन्वेष्टव्य"इति श्रुतेः यद्वा नियमेनेति निप्रहानुम्रहरूपनियमनशक्तियोगेन सर्वामपि जीवात्मनो वरो कुर्वन् भगवन्मार्गे प्रवणीकारः तत्र स्वाश्रिताननुम्रहेण वाहिर्मुखांश्च निम्रहेण ।

तथा च वश्यते॥

नित्रहानुत्रहाभ्यां वै श्रीकृष्णेन समानतेति।

भगवत्स्वक्षपगुणादिविषयकसाक्षात्कारानुभृतिकारितेतियावत् तत्र स्वक्षपं सर्वव्यापकः सर्वात्मा सर्वाधारो जगद्योनिः शा-स्त्रैकवेद्यो देशकाळादिपरिच्छेदशून्यः सिंधदानन्दोऽनन्त इति "सर्वव्यापी सर्वभृतान्तरात्मा यस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे" "य-तो वा इमानि भृतानि जायन्ते" "सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" "सत्यं शानमनन्तं ब्रह्म" "विश्वानमानन्दं ब्रह्मे"त्यादि श्रुति-भ्यः, गुणाश्च शानशक्तिवलैश्वय्यादयो वात्सव्यकारुप्यक्षमाः स्यश्च स्वाभाविकाः कव्याणक्षपा यावदात्मवृत्तिसंख्यादिपरिच्छेद-शून्याः "परास्यशक्तिविविधेवश्च्यते स्वाभाविकश्चिष्ठक्रियाच"-"यः सर्वेद्यः सर्ववित्"।

समस्तकत्याणगुणात्मकोऽसौ तेजोवलैश्वर्यमहावबोधः। स्ववीर्यशक्तादिगुणैकराशिः।

इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्च ॥

भादिनासर्वमञ्जलविष्रहः "यदापर्यः पर्यतेस्वमवर्षीयदात्मक्री-

सावान् तदात्मिकाव्यक्तिः" "हिरण्यकेशः हिरण्यदमश्रुणप्रण-खात्सुवर्णं" इत्यादि श्रुतिभ्यः ।

क तिहिस्तारस्य श्रुत्यन्तकल्पन्नल्यां द्रष्टन्यः।

अथ

यस्यदेवेपराभक्तियथादेवे तथा गुरौ । तस्यतेकश्यिताद्यर्थाः प्रकाशन्तेमहात्मनः ।

इत्यादिश्वतिबोधितसगवद्भावप्रतिपादकोऽप्ययं रहोको ह्या-ख्यायते हे नियमानन्द इति ।

चेतनावेतनात्मकं जगिश्यमयतीति नियमोविश्वान्तरात्मां भगवाञ्ज्ञोषुरुषोत्तमः—"आत्मानमन्तरोयमयत्येषते आत्मान्तर्यामी" विश्वतः, आनन्दयत्यानन्द आनन्दस्वरूपोवेति "एष आनन्दयति" "विश्वतः, आनन्दयत्यानन्द आनन्दस्वरूपोवेति "एष आनन्दयति" "विश्वतानमानन्दं अक्षे"त्यादिश्वतः, नियमश्चासावनन्दश्चेतितथोक्तः सर्वोन्तरात्मानन्दस्यो भगवान्वासुदेव इत्यर्थः तस्य सम्बोधनामिन्दम् अत एव इङ्गितञ्चातेति, सर्वोन्तरात्मत्वादेव सर्वस्येङ्गितस्य वाद्याभ्यन्तरचेष्टितस्य भावा तस्याजेवकौदिल्यादिचेष्टितं तत्त दत्तकृष्टमापणं तत्तन्त्रोगफलं च सर्वे साक्षात्पश्यतीति यावतः, एतेन श्रीभगवतो विश्वान्तरात्मत्वं तत्समानाधिकरणं स्वातन्त्रयं सान्वेशं च प्रतिपादितं, तेमैव च व्यतिरेक्षमुखेन जीवात्मनां तद्यात्मी यत्वं तत्परतन्त्रत्वमलपञ्चतं चापि फल्कितम्।

अथ सिद्धान्तमपि समासतो दशयन् विशिनष्टि । अ

यात्मानसिविधा सपि नित्यमुक्तवस्विशेषयुक्ताः क्षेत्रहास्त-दाध्यतचन्त्रतसाण्यतदात्मकत्वादिभ्यस्तदात्मीया विद्यन्ते यस्य स आत्मवानिति विश्वदःतदाध्ययवादिभिः स्वक्रपेण मिश्नत्वमपि जगत-स्तदात्मकत्वादिना तद्पृथक्षिद्धत्वादामिकत्वं मिश्नाभिष्मत्वभित्यर्थः किञ्च प्रकृतिप्रत्यययोः प्रत्ययार्थस्येव प्राधान्यात् प्रकृत्यर्थानां क्षेत्र-द्यार्थस्य च श्रीमाध्यवस्य भगवतः कृष्णस्य स्वतन्त्रसन्त्ययोगो सुख्यवृत्त्यवसिद्धः "आत्मादिपरम्। स्वतन्त्रभेषधिमुणः" "पतस्य वा-प्रस्तरस्य प्रद्यासने गार्गि सर्याचन्द्रमसौ विश्वते तिश्वतं इत्यादिश्वतेः। प्रत्यसम्बद्धाः संबन्धिसिद्धाः निक्षत्व तत्क्षतिसाधनसपि स्व-

ť

यमेवेत्याह

(P)

भगवन्मार्गदेशक इति।

भगवतः स्वस्य वेदमुखोक्तस्वप्राप्तिमार्गे वैदिक्तसम्बद्धायनिष्ठसदाचारनिष्ठसदाचार्याभिगमनादिप्रसृतिस्वप्राप्तिपर्यन्तसाधनकमतद्गुष्ठानादिरूपं मार्गे दर्शयतीति तथोक्तः वात्सल्यकारुण्यद्यातितिक्षादिस्वाभाविकानन्तकल्याणगुणवरुणालयत्वात् स्वयमेवजन्मसमये कृपाईकटाक्षेणावलोक्य सात्विकश्रद्धाविशिष्टं कृत्वा वेदान्तसम्प्रदायाचार्यणाऽऽत्माऽपरमृत्तिना वहिर्यामिणा ऽभिसङ्गस्य
तदुकसाधनसंतति#माचार्यत्वा स्वात्मानं प्रापयतीति भावनाह ।
नियमेनवशेकुविश्वति ।

तत्तत्साधनाचरणाद्यनुकूलानुप्रहगर्भितान्तः प्रेरणात्मकेन स्वासाध रणधर्मेणवशेकुर्वन् स्वानुकूलत्वं स्थापयित्रत्यर्थः "यमेवैषवृणुते तेन-लभ्यः तमकतुं पश्यतिवीतशोकोधातुः प्रसादान्महिमानमात्मन" इत्यां विश्वतेः, यद्वानियमोत्र नियमनं निप्रहणक्त्पासाधारणेश्वर्ययोगं इति "भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादिश्रश्चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पश्चम" इति श्रुतेः, तेन दुराचारान्वदानिषद्धार्थनिष्ठान् निप्रहाधिकारणे निप्रहेण वशे कुर्वकित्यर्थः तथा च दुष्कृतां निप्रहेण वेदोक्तधर्मप्रवृत्तिविरोधं परिहरन्साधूनां वदोक्तधर्मानुगामिनां चानुगृह्वन् तेभ्यो भगवन्मार्गं पूर्वोक्तं मार्गं वेदोक्तसाधनसन्तिनि भगवद्गीताद्यपदेशरीत्या वाद्विक्तिक्षं स्वपातिमार्गं वाद्विक्तिति वाद्यार्थः एतद्रथमेव भगवतोऽवतारत्वात्।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति भारत ॥ अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् । परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ॥ धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे । इति मगवदुक्तेः ॥

एवं भूतेदवर्याचाश्रयस्त्वं स्वात्कर्षमाविष्कुरु इति संबन्धः ॥१॥ एतेन इलोकेनोत्कर्षमाद्धभावार्थं प्रार्थना उक्ता तत्मार्थनया तु-ष्टेन स्वबुद्धी प्रादुर्भावितमुत्कर्षे बात्वा तदेव वर्णयति ।

अञ्चार्यित्वेति पाठः प्रासाविकः ।

स्वक्षपगुणकर्मादिभिरुत्तमत्वमेवात्कर्षस्तस्यैववणनार्थमुपक्रमते। पाखण्डद्रमषण्डानां दाहकः पावकोपमः॥

गर्वपर्वतदम्भोलिः काम्यकर्माहिपक्षिराद्॥ २॥

पाखण्डाएवदुमास्तेषां षण्डाः समृहास्तेषां दाहक इति, बृक्षाणां-छेदेपि अङ्कुरादिना पुनरपि रोहदर्शनात्तथा दण्डादिभिया पाखण्ड-त्यागेपि वासनया दुस्त्यज्ञत्वात् तद्दुर्शिवृत्तत्वात् द्रुमत्वो-किः, दवाग्निना वनदाहेपि कचित्कचित्तत्तन्म् छावशेषदर्शनात्पुनस्त-द्रोहदर्शनाच तथापि पाषण्डानां दाहे तन्म् छावशेषात्कदाचिद् भूयः प्ररोहो भविष्यतीत्याह, पावकोत्तम इति, सांवर्त्तकाग्नितृत्यः समूछवस्तुदाहकत्वान्न भूयः प्रादुर्भावसम्भावनेत्यर्थः।

Ď.

किंच, गर्वपर्वतदम्भोलिरिति ।

गर्वा एव दुरुच्छेचत्वात्पर्वतास्तेषांछेदने दम्भोलिवेजः वजः तुल्यइत्यर्थः स्वाश्रितानां गर्वस्यात्मप्राप्तौ मुख्यप्रतिवन्धकस्य स्वा-नुप्रहेण सचोनादाकइत्यर्थः यद्वा शास्त्रमागेषिक्षिंखानां गर्वपर्व-तान् निजैश्वर्ययोगात् तिन्नप्रहेण सचोनाशयतीति तात्कालिकना-शकत्वचोतनाय दम्भोलिशन्दप्रयोगः।

किञ्च,

काम्यकर्माहिपाक्षराडिति।

"स्वर्गकामो यजेत" "पशुकामोयजेत" इत्यादिकाम्यस्वगाँदिविषयोद्देशेनतत्साधनतया विधीयमानानि काम्यकर्माणि तद्नादिवासनाश्चाऽहिस्थानानि यथाहि दष्टस्य परमजाख्यापत्या क्षानसामान्यामावः तद्दंशनस्येव तेषामि श्रेयोक्षानाभावासाधारणहेतुत्वात् तन्नाशे पिक्षराडिव, यथा पिक्षराड्वेनतेयस्य नामात्मकमन्त्रोद्धारणाद्द्वयो भुजगाः पलायन्ते तद्दंशजन्यविषमि सद्योनश्यति कि पुनस्तत्साक्षात्कारेण, एवं तस्य सामान्यदृष्ट्यापि काम्यकर्मणां सवासनानां निवृत्तिः कि पुनस्तद्विशेषसंवन्धजन्यतद्नुप्रहृया दृष्ट्या तिन्नवृत्तिरिति केमुत्यन्यायदर्शनार्थमिदमुपमानमित्यर्थः, अत्र काम्यपद्मयोगेन नित्यनैमितिक्षयोः परम्परया मोक्षोपयोगित्वात्कर्त्तृव्यतार्ध्विता, अस्य षि-

द्योषनिर्णयश्च वेदान्तरसमञ्जूषायां श्रीपुरुषोत्तमाचार्यपादैर्विस्तृतः अत्रोपरम्यते ॥ २ ॥

किञ्च मत्तवादगजेन्द्राणां पञ्चाननमहोज्वल इति।

मत्तवाद्गजेन्द्राणां पश्चाननमहोज्ज्वताः ॥

कामादिविषयान्धीनां शोषकः कुम्भसम्भवः ॥३॥

अनेककुतर्ककुरालां स्वकपोलकित्या वादा एव गजेन्द्राः
मस्ताश्चते वादगजेन्द्राश्चेति विग्रहः, मस्तवादीतिपाठे वादिनो देहेनिद्रयमनोबुद्धिमाणाद्यात्मवादिनः भृतसङ्घातकारणवादिनो नास्तिकाः, कर्मकालपरमाणुमकृत्यादिकारणवादिनो मीमांसकतार्किकाद्यश्च, अध्यासवादिनो मायावादिनश्च, तएव गजेन्द्राः मसाश्चतेवादिगजेन्द्राश्चेति पूर्वविद्वग्रहः उत्कृष्टंमन्यानाम् उत्कृष्टताख्यापने गजेन्द्रोपमानं तेषां पराभवे पञ्चाननमहोज्ज्वलः साक्षाच्ल्रीनृसिद्दोपमः, यथा सामान्यनृसिद्दस्य नाममात्रमपि श्रुत्वा गजेन्द्रा दूरतः पलायन्ते कि पुनः श्रीनृसिद्दस्य, तथा तस्यवाग्विलासमात्रश्रवणेनेव सर्वे वादिन आत्माभिभवं निश्चिन्वाना दिशो द्वन्तीति तात्पर्यार्थः ।

किञ्च,

कामादिविषयाब्धीनां शोषकः कुम्भसम्भव इति ।

आदिशब्दः क्रोधलोभमोहमदमात्सर्यविषादशोकादिसङ्कहा-थः कामादिविषया प्रवाब्धयः वासनाबाहुल्येनाऽगाधत्वात् दुस्तरत्वाक्षोपमानम्, पक्षेकस्यापि तथात्वाद्वहुवचनं, तेषां शो-षकः, तत्रोपमानं कुम्भसम्भव इति, सद्योऽप्रयासेन शोषण-मात्रे प्रवापमा, यथा श्रीदाशरिथना रावणोहतः, श्रीभगवता वा-सुदेवेन रुद्रेन्द्राद्यः पराजिता इत्यादिस्तुतिः, संकल्पमात्रेण निमि-वार्द्धेत्यनन्तकोटिब्रह्माण्डोत्पादनादि कर्त्तुं समर्थस्य कियदेततस्तवनं, तथा प्रकृतेऽपि बोध्यम्, क्षमया पृथिवी सम इत्याद्युपमानवत्।

वस्तुतस्तु कामादिनिवारणं कुम्भसम्भवस्यापि दुष्करं वद्धको-टित्वात्प्रारब्धपरतन्त्रत्वाच, भवतस्तु न किञ्चिदपि दुर्लमं साक्षाद्ध-गवत्करस्थसुदर्शनावतारत्वात् ॥ ३॥

किञ्च।

1

भक्तीष्टिलतानां च पोषकश्चन्द्रशतिल इति । भक्तयीषधिलतानां च पीषकश्चनद्रशतिलः ॥ संप्रदायप्रवीधाय दीपकी ध्वान्तनादाकः ॥ ४ ॥

यथा प्राणिनां यववीद्याद्यीषधयो जीवनहेतवः तथाश्रेयस्का-मानां हरिमक्तिरेव जीवनौषधिरिति तात्पर्येणौषधिरूपणं, भ-किरेवीषधिस्तस्य छतानां पोषकश्चन्द्रवत् शतिछः सद्विभूतस्य स्वरूपपरस्वरूपानन्दाश्रयत्वात्, "सदापश्यन्ति सूर्य" इति श्रुतैः,

किञ्च,

सम्प्रदायप्रबोधायेति ।

सम्प्रदायविषयकप्रवोधाय ज्ञानाय सम्प्रदायानुगामिभ्यस्तिह-षयक्षणनप्रकाशनार्थं तिष्ठकिपितसिद्धान्तविषयकज्ञानप्रतिबन्धका-वरणनाशार्थं दीपकः, तत्र हेतुः ध्वान्तनाशकः, दीपकस्य तमो-नाशकत्वं स्वभावत पव सिद्धमित्यर्थः, "येनाक्षरं परमं वेद सत्यं प्रोवाचतां तत्वतो ब्रह्मविद्याम्"।

े सुद्रशनमहावाहो सुर्यकोटिसमप्रम् । अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्मार्गे प्रदृशेय । इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः ॥ ४ ॥

किञ्च।

ं संसारकूपमग्नानांकरावलम्बनदायक इति।

संसारकूपमग्रानां करालम्बनदायकः॥ सुद्यातलमना नित्यं माधुर्येण विराजते॥ ५॥

संसारपव कृपवदुद्धरणाशक्यत्वात्कृषस्तत्र मग्नानां जीवानां क-रावलम्बोमागवत्वमे उद्धरणहेतुत्वात्तस्य दायकः तदुपहेष्टृत्वात्-त्रशाचशान्तिपर्वणिमीष्मः।

गजेन कश्चित्पुरुषः कानने समिम्रहतः। जिद्यांसामयसंत्रस्तः प्रविवेशं महद्वनम्। अथ पश्यति तत्रस्थं सिंहयूथमवस्थितम्। तं रुष्ट्वा स निवर्चेत दिशमन्यामधावतः। तत्राऽपश्यत् सङ्गहस्तां भीमकन्याञ्च दारुणाम्।

आधावन्तीमभिमुखं तिष्ठर्तिष्ठेति चाऽववीत्। तां रष्ट्रा स निवर्त्तित्वा दिशमन्यामधावत । तस्यामपर्यत्तत्रस्थं प्रदीप्तवनमग्निना । सं तत्र चिन्तयामास अहोकष्टमवस्थितम्। इतो गज इतः सिंह इतः कन्यान्वितो दवः। निराशां जीविते प्राप्तस्तत्र कूपमपश्यत । कक्षायतनम्त्यन्तमन्धकारमनन्तकम् । स तत्र कूपे पुरुषः पपात्रभयपीडितः। अथाऽलोकयत त्रस्तः सर्पे कूपतले स्थितम्। विज्ञम्भमाणं घोरास्यं इवसन्तं लेलिहाननम्। वर्लीमादाय राजेन्द्र तलेऽतिष्ठदधोमुखः। अलावृरिव तत्रासौ तस्यां वरूत्यां प्रलम्बितः। तस्या वल्ल्यास्तु मूलानि व्यच्छिनसत्र मूषकः। उपद्रवास्तु तत्रान्ये दंशका मत्कुणादयः। तत्राप्यन्यद्रसोत्पन्नं क्षोद्रं मधुकराक्षतम् । तप्तं तचाल्यमानं तु घृष्यमाणमभिद्गुतम् । अपिवन्मधु तत्रस्थः पतितं तस्य मुर्द्धनि । पतितं मस्तके तस्य मधु तन्मुखमाविशत्। पतितं मस्तके सर्वमिपवत् स पिपासितः। यथा स पुरुषो वत्त घोरे वर्त्तति सङ्कटे । तथा शरीरिणः सर्वे घोरे वर्चन्ति संशये। अस्य विवरणम्। योऽसौ गजो महावीचिविद्धि देहि हिताहितम्। सिंहान् रोगान्विजानीहि विहाराहारसम्भवान्। असिहस्ता तु या कन्या सा जरा दुरातिकमा । यो दवाग्निः स शोको वै लोभमोहभयाश्रयः। कूपस्तु मातुषो लोकः कालो जगदुपद्रवः। आयुर्वेही तथा प्रोक्तं मूषको मृत्युरुच्यते। थोऽसौ कूपतले सर्पः समयः काल उच्यते। कामं मधुरसं विद्धि संशयो नाऽत्र विद्यते । मधुनश्चापि यत्स्वाद्यं कामस्वाद्गे हि स स्मृतः।

पवं श्रुतगुणो बस्स धर्मीत्क्रष्टमितंभेव । संशयेनाऽजितारमा त्वं मोक्षं यासि यथाक्रमम्। पवं संसारकृपस्य धर्म एव परा गतिरिति ।

पवं भूते संसारकृषे मग्नानां करावलम्वं मागवतधर्मे दः खा सदुद्धारको भवानिति वाक्षार्थः।

. किञ्च सुशीतलमना इति ।

सुष्टु शीतलं कामादिजन्यतापास्पृष्टमाहात्म्यकं मनी यस्य सः बित्यसुक्तवात् तत्कारणकर्मप्रयुक्तप्रकृतिसंवन्धाभावात् ।

अत पव माधुर्येण गुणेन मघुरालापादिना नित्यम पकरसं य-थास्यात् तथा विराजते विशेषेण प्रकाशते॥ ५॥

किञ्च सुखदातेति।

सुबदाता भवच्छेत्ता तापत्रयविनाशकः॥ श्रीकृष्णपूजनानन्दी सर्वदा शुद्धवेषवान्॥ ६॥

सुबस्य परमानन्द्भगवद्भावापत्तिलक्षणमोक्षाक्यस्य,तत्र द्वारमाह-मवञ्छेत्तेति •

भवस्य प्रकृतिसंबन्धनिरूपितजन्ममरणादिचक्रम्ममणरूपस्य छेता ध्वंसक इति,

अत एचतापत्रयविनांशकइति,

तापा आध्यात्मिकाधिमौतिकादित्रिविधाः, आद्यंद्विविधं शारीरं मानसञ्जेति, शिरोरोगज्वरातिसारामयाक्षिपीडादिकं शारीरं, काम क्रोध द्वेषलोममीद्दशोकास्यावमानेर्ध्यादिजन्यं मानसं, मृगपक्षिम- सुष्यराक्षससपीदिजातमाधिमौतिकं, शीतोष्णवातवर्षाजलविद्यदा- दिसमुद्भवम् आधिदेविकमिति विवेकः,

किञ्च श्रीकृष्णपूजनानन्दीति,

श्रीकृष्णस्य पूजनेनानन्दोयस्यास्तीतिः तथा पूजाचात्र सर्वदे-शकालायुचिततत्त्रसङ्कल्पानुकृलाचार इति परमभक्तिरिति यावत्। किञ्च सर्वदाशुद्धवेषवानिति ।

सर्वस्मिन्काळेपरमधामावस्थानेवाऽवतारावस्थायां वा शुद्धो-ऽपाकृतोवेषीयस्थसः नित्यमुक्तत्वेनप्रकृतिसम्बन्धस्यय्वात्॥६॥

М

अथ प्रेमभक्तिमत्त्वं दर्शयन्नाह— आनन्दाशुकलापूर्णं इति ।

आनन्दाश्चकलापूर्णः सानुरागसुधान्वितः॥ अहंममेति दौजेन्यनादाको बुद्धिदः स्वयम्॥ ॥॥

यतः सानुरागसुधान्वितः अनुरागेणसहिता सानुरागा भग-वत्स्वरूपगुणादिविषयकाशीतिः सेवसुधा तयाऽन्वितः सम्पन्नः उक्त-लक्षणनिरतिशयप्रतीतेरेकाश्रय इत्यर्थः । स्वाश्रितसर्वदोषसमुलद्दारित्वमनुसंद्धदाह ।

अहंममेतिदौर्जन्यनाशक इति ।

देहादाबहमिति पुत्रवित्तादौममेति दौर्जन्यंदुर्जनानांरिपूणां-भावोवैरिभाविमाति यावत् आत्मनैवात्मनाशकत्वं, यद्वा अह-मिति आत्मिनस्वतन्त्रसत्ताविञ्छन्नाहंत्विनश्चयः, वस्तुतः आ-रमनांतदात्मकतयापुरुषोत्तमस्यैवाहंप्रत्ययस्य प्रधानाविषयत्वाः त्, तथैव देहादौममेति "यस्मिन्निन्द्रोवरुणोमित्रोदेवा ओकां सि चिकिरे" इत्यादिभ्यः, तथाभूनां व्यवसायात्मिकां बुद्धि स्वय-मेवद्त्वोकसंसरणहेतोदौर्जन्यदास्मिकत्वाद्यात्मिरिपोर्विपरीतद्वाना-स्मोचयतीति वाष्यार्थः,

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । द्दामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते । तेषामैवाजुकम्पार्थमहमझानजं तमः । नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वतेति— श्रीमुखोक्तेः ।

अत्र बुद्धिप्रदानं वहिर्यामिशास्त्राचार्यमुखेन तदुक्तानुभावनं त-द्विपरीतभावनाशनं चाऽन्तर्यामिरूपेणविश्वबुद्धिनियन्त्रेतिविवेकः॥॥॥ स्वाभितदोषनाशकत्वं निरूप्य तेषां पोषकोऽपि सपवेत्याह-स्वस्य लावण्यमाधुर्यपोषकश्चाऽनुवित्तनामिति।

स्वस्य छावण्यमाधुर्यपोषकआतुमत्तिनामः॥ नितरां शाट्यहत्ती च घाता सर्वभयापहः॥ ८॥ आतुक्तिनां स्वाधितानन्यभक्तानां तदाबाद्यव्रत्येकजीवनानां स्वस्य लावण्यमाधुर्याभ्यां पोषकोभरणपोषक इति योगक्षेमकर्ते-तियावत, अप्राप्तप्रापणयोगः प्राप्तस्य पालनं क्षेमइति विवेकः अ-प्राप्तानां श्रेयोऽसाधारणहेत्नां ज्ञानभक्तिविरागादीनां प्रापकत्वा-स् प्राप्तानां च तेषां तद्विरोधिभ्यः कामकोधादिनिरयासाधारणहेतु-भ्यस्तद्विपुभ्योरक्षकत्वात् योगक्षेमकर्त्तृत्वसिद्धिरित्यर्थः।

तत्त्रकारमाह-

स्वस्योति ।

नित्यांश्रिताभ्यां स्वाभाविकयावदात्मवृत्तिभ्यां सद्गुणाभ्यां स्वावण्यमाधुर्याभ्यां तत्र लावण्यं वाचः सौन्दर्यं माधुर्यं मधुरभाषया मनोहारित्वमिति विवेकः यद्वा रूपवृत्तिसौन्दर्यमाधुर्याभ्यां मनोविष्याहार्वजनकत्यास्वाश्रितानां पोषक इति।

योगक्षेमवाहकत्वमेवाह विशेषणाभ्याम्—

धातेति ।

मातृपितृवत् धारणपोषणकर्ता सर्वसम्बन्धविषयत्वात् एते- व नयोगकर्त्तृत्वसुक्तं धारणसामग्रीप्रापणयोगत्वात् ।

सर्वभयापह इति।

मोक्षसामग्रीदैवीसम्पद्धारिणाम् आसुरीसम्पदाख्यरिपूणां द-स्युभूतानां कामादीनां सर्वभयमपहन्तीति तथा सः नितराम्प-दस्य सर्वैरपिप्रथमान्तपदैरन्वयोबोध्यः, अत एव शाष्ट्यहर्त्तेति शठस्य भावः शाष्ट्यं परवश्चकत्वधौत्यादिदोषास्तेषां हर्त्तत्यनेनक्षे-मकरणत्वमुक्तम्।

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहामिति ।

श्रीमुखोक्तेः ॥ ८ ॥

अथ गुणान्तरदर्शनेनस्तौति— अमानीति ।

अमानी मानदो मन्यो भावको भावधारकः॥ सर्वसंशयभेता च सर्वोगमविशारदः॥९॥

मानोऽभिमानः देहादावात्मत्वाभिमानः सविद्यतेऽस्येति-मानीनमानी अमानी नित्यं स्वपरविषयकपरोक्षानुभूतिमस्वात्

X

तत्कारणंप्रकृतिसम्बन्धशून्यत्वाच्च"सद्गपश्यन्तिसूर्य"इति श्रुतेः। अत एवमानद्वाति,।

स्वाश्रितानामुक्तलक्षणं मानमभिमानं द्यतिखण्डयतीति तथोकः, यद्वामानं प्रमाणं श्रीपुरुषोत्तमस्वरूपगुणादिविषयकप्रमाकरणं वे-दान्तलक्षणं स्वचरणप्रपन्नभयो ददातीतिसः, यद्वा मीयते हिंस्यते ऽनेनेतिमानम् अनादिपुण्यापुण्यरूपंसंसरणमूलभूतं कर्म द्यति-खण्डयतीतिसः, स्वजनकर्मात्मिकाविद्यानाशकदृत्यर्थः,

अत एव मान्यइति, श्रेयोधिभिः साधुभिनितरांपूज्यः आश्रयणीय इत्यर्थः, किञ्च भावक इति, स्वभक्तान् भावयति ज्ञानवैराग्यादिसम्पत्त्या वर्द्धयतीति भावकः, किञ्च भावधारक इति, भावं भगवद्विषयकं प्रेम धारयतीति तथा, असाधारणमाचार्यळक्षणं निरूपयन्स्तौति, सर्वसंश्यभेत्ताचेति,

सर्वेषां संशयान् सर्वान्संशयान्वा भिनत्तीतिसः, स्तावद्विंविधा आत्मपरमात्मसाधनफलादिविषयभेदात्, तथा हि भगवन्कोऽहं देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणादिष्वेकतमस्तद्नयोवेति स्वान श्रितेन पृष्टेउत्तरम् त्वंदेहो न भवसिजङ्गवात् उच्छित्तिधर्मः त्वात् मृतेचैतन्याद्शनाच देहस्य घटादिवत्, नापीन्द्रियसं-धातः करणत्वात् भौतिकत्वात् स्वप्नेलयदर्शनाच स्थूलदेहवत् दण्डचकादिवद्वा, अत एव नमनोबुद्धिश्च करणत्वाविशेषात् सुषुप्त्तवादिष्वननुगतत्वाचेन्द्रियादिवत्, प्राणोपिन वायुत्वात् जन्य-त्वाच्च व्यजनजन्यवायुवदिति, तस्माद्देहेन्द्रियमनोबुद्धादिजडवर्ग-विलक्षणो जाप्रदाचवस्थातीतस्तत्तद्वस्थाप्रकाशको ज्ञाताहमर्थाः भिम्नश्चेतनस्वरूपो ब्रह्मात्मकस्तद्धीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिकोऽणुपरि-माणकः प्रतिदेहं भिन्नो चन्धमोक्षार्हः प्रत्यगात्मा त्वमसीतिसङ्क्षेपः, विशेषस्तु वेदान्तरत्वञ्जूषायां श्रीपुरुषोत्तमाचार्यपादैर्निरूपितः, किं-ञ्च कि वा जगत्कारणं परमाणवोवा कर्मवा कालोवा प्रकृतिवी पर-ब्रह्मवेति संशये परमाण्वादीनां जङ्क्वात्स्वतन्त्रत्वेनकार्योत्पादन-नत्वासम्भवात्, ब्रह्मेवजगत्कारणं सर्वज्ञत्वेसति चेतनत्वात् श्रुति-

प्रमाणकत्वाञ्च, "तर्वेक्षतबहुस्यां प्रजायेय नामरूपेव्याकरवाणि स्व-यमात्मानमकुरुत सञ्च त्यचाऽभवदि"त्यादि श्रुतेः, उक्तलक्षणसङ्कः व्पेक्षणादीनामचेतनेष्वसम्भवादित्यर्थः, तत्कारणं सर्वविशेषशून्यं सर्वप्रमाणागोचरं ब्रह्म वा उपहितं वा अध्यासवद्या सर्वन्नसर्वाचिः न्त्यानन्तस्वाभाविकयावदात्मवृत्तिगुणशक्तिको वेदान्तैकवेदाः श्रीपु-क्षोत्तमोवेति संशये निर्विशेषस्य प्रमाणाभावेनैवासिद्धत्वात् नि-विंशेषं वस्तु मिथ्या सर्वप्रमाणाविषयत्वात् शशशृहादिवादित्यतुः मानात् उक्तेक्षणादीनां निर्धर्मके वस्तुन्यसम्भवाच्च निर्विशेषनज्ञ-गत्कारणं ईक्षणादिधर्मानाश्रयत्वात्प्रकृत्यादिवदित्यनुमानाञ्च, नाः प्युपहितं निर्धमकत्वसाम्यात् धर्मवस्वाभ्युप्रामेतादस्थ्यहा-निप्रसङ्गात्, नापितृतीयं शानेऽशानाध्यासासम्भवात् इतरेतरात्येः न्तविरोधित्वाच सुर्येऽन्धतमोऽयोगवत्, तस्माचरम एव वेदान्त्र-वेद्योमुकोपस्प्योयोगिष्ययो ब्रह्मस्द्रेन्द्रादिसुर्विगणेक्यमानोऽचि-न्त्यानन्तस्वामाविकस्वरूपगुणशक्तिकोऽस्पृष्टदोषमहात्म्यो न्वासुदेवः परब्रह्मभूतः श्रीकृष्ण एव जगदभिश्वनिमित्तोपादानकः रण-मिति, "यः सर्वेशः सर्वेषित्" "स्वाभाविकीश्वानवलक्रिया च" "सत्यं क्षानमनन्तं ब्रह्म<sup>?3</sup>'यतो वा इमानिभृतानि जायन्ते" ''सर्वे वेदायत्पद-मामनान्त" "ब्रह्मविदाप्तोति परं" "यं सर्वे देवानमन्ति" "मुमुश्चर्वे-शरणमहं प्रपद्ये"इत्यादिश्वतिभ्यः, अथ कि वा मोक्षसाधनं कर्मेव वा क्यंबानसमुखयो, वा निर्विशेषप्रमाणातीतवानं वा सर्वेवसर्वशकि-परमेश्वराविषयकं ज्ञानं वेति, नाद्यः कर्मणः कर्मलक्षणाज्ञानविरोधिः त्वामावात् "घ्रवाद्यते अदढा यहरूपा" इति श्रुतेः, तस्य परम्परयाः क्षानीत्वादनद्वारा श्रेयःपरत्वाभ्युपगमे इष्टापत्तिः, नापि द्वितीयः उमन बोर्चिरोधिनोरेकत्र समुख्यानईत्वात् ।

R

शानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मत्साकुरुतेतथे-ति, श्री अमुखोक्तेः ।

\*तावि तृतीयः तस्यावानसाधकत्वाभ्युपगमात्, तस्मा-दुक्ळक्षणपरत्रह्यस्वरूपादिविषयकमेववानं मोक्षासाधारणं का-रणं "जुष्टंयदापश्यत्यन्यमीशंतन्मिहमानामितिवीत्वशोकः" "तमे-विविद्दित्वातिसृत्युमेतिनान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" "पृथगात्मानं-प्रेरितारं च मत्त्रा जुष्ट्रस्ततस्तेनामृतत्वमेती"त्यादिश्वतिः भ्यः, अध किंवा फलं स्वर्गायभ्युदयक्षपं वा मीक्षो वा किंतान् वत्त्राप्तम् अभ्युदयमेवति, "अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुन् कृत"मित्यादिश्वतिभ्यो अक्षयत्वादिविधानादितिराद्धान्तः, मोक्ष-एवफलंस्वार्थत्वात् निरतिशयत्वाद्य "नसपुनरावर्चते" अनावृत्ति शब्दात् ।

मामुपत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते । इत्यादिश्रुतिस्मृतिसुत्रेभ्यः ।

नस्वर्गादीनांश्रेयस्त्वं क्षायिष्णुत्वात् "यथेहकर्मीज(चि)तोलोक कः क्षीयते एवमेवामुत्रपुण्याजि(चि)तोलोकः क्षीयते" इत्यादिश्चतेः, आब्रह्मभुवनाह्लोकाः पुनरावर्त्तिनोऽर्ज्जनेति—

#### स्मृतेश्च ।

नजुद्वयोरपिवाक्ययोः श्रीतत्वेनप्रामाण्यसाम्यात् अक्षयवोधकश्रु-तेरेव प्रावच्यम् किनस्यादिति चेन्न, अक्षयत्ववोधकश्चतेस्तर्कसहक्र-तत्वात् प्रावस्यम्, स्वर्गादिलोकाः क्षयिष्णवः कर्मजन्यत्वात् कृष्या-दिवदितिप्रयोगात्, स्यादेतत् मोक्षपवफलं तथापि कि तस्यस्वरूपं तार्किकाणामेकविंशतिप्रकारदुःखात्यन्तामावोवा जैमिन्याचार्याभ्यु-पगतसार्वज्ञादिब्राह्मधर्मापत्तिर्वो औडुळोम्यभिमतचिन्मात्रापत्तिर्वो सर्वाविरुद्धश्रीवादरायणाभ्युपगतभगकद्भावापीसर्वेति, नाद्यः अवैः दिकत्वात् सुषुप्तावतिव्याप्तेश्च, नद्वितीयः चित्राप्तिविधायकवाः क्यविरोधात, नापितृतीयः "सर्वेद्दपद्यः पश्यती"त्यादिसार्वञ्च-विधायकश्चतिव्याकोपात्, तस्मातुभयश्चत्यविरुद्धश्चरमपक्षपवश्चेः यान् "प्रवमन्युपन्यासात्पूर्वभावाद्विरोघं वादरायण" इति निर्णय-सुत्रात्, अस्यार्थः एवं चोपन्यासात्पूर्वभावात् पूर्वोकब्रह्मभावाः त सार्वज्ञादिविषयकापरिच्छिन्नानुभवात् ब्रह्मभावापितः अपह-तपाप्मत्वादिसंपन्नविद्यानघनीभृतस्वस्वरूपाविभावाचाऽविरोधं मो-क्षस्वरूपं भगवान्वादरायणो मन्यते इत्यक्षरार्थः, एवं सर्वश्रुतीः नां स्वार्थ एव प्रामाण्यात् नैकतमयापि श्रुत्या विरोधः "निरञ्जनः पर **मंसाम्यमुपैति''"सस्वराड्भवती''त्यादिश्रुत्या सार्वज्ञसाम्याविधा-**नात, सर्वज्ञसाददयस्यापि तत्र सत्वात् सर्वज्ञकरुपत्वमण्यविरुद्धम्, "सर्वेहपश्यः पश्यती"तिश्रतेः, सादृश्यनामताद्वित्रत्वे सति तद्गतभू-योधर्मवस्वं, तथा च "मुक्तस्य जगद्यापारवर्ज"मितिशास्त्रात् स्वतः

न्त्रस्वरूपस्थित्याधर्हत्वेन तद्भित्रत्वे सति सार्वन्नादीनामपहतः पाप्मत्वादीनां च भूयसां ब्रह्मधर्माणां तत्र योगात् परमसाम्यलक्ष-णसमन्वयः, स्वराङ्साम्यात्स्वाराज्ययोगो ऽप्यविरुद्धइतिसंक्षेपः, किंच कोवा शास्त्रविषयः कर्मवा ब्रह्म वा कितावत्प्राप्तं कर्मेव स र्वेह्नेन भगवता जैमिनिना तत्वविधानात् "आस्नायस्य क्रियार्थत्वा-दानर्थक्यमतदर्थाना" मित्यादिस्त्रात्, नन्वेव मिप "सत्यं ज्ञान-मनन्तं ब्रह्म" "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" "यः सर्वेज्ञः सर्वेवि"दित्यादिषु क्रियांसवन्घंळशस्यादशेनात् कथीमव क्रियापरत्वं, न चातदर्थाः नामानर्थक्यस्य उक्तत्वात्कथंभूयोविकल्पाकावशइतिवाच्यं, तेषाम-पिश्रतित्वाविशेषेणवाधायोगाद्ध्ययनविधिविषयत्वाञ्च, ऽवैदिकत्वापत्तेर्दुवारत्वादिति चेन्न, तेषां क्रत्वङ्गकर्नृस्तवनप-रत्वात्, अङ्गपरस्य वाक्यस्यान्ततोऽङ्गिन्येव पर्यवसानाञ्चवाधशः ङ्कावकाशहति प्राप्ते ब्रूमः, ब्रह्मण्येवशास्त्रस्यसमन्वयो न कर्मणि-न तस्य जन्यत्वजडत्वपरतन्त्रत्वादियोगात्, न शास्त्रविषयं, प्रत्युतत-द्भावापत्तिलक्षणमोक्षोपायभूतज्ञानोत्पादने एव कर्मण उपयोगश्र-वणात्, "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविद्धिन्त यहेन दानेन-तपसाऽनाशकेने"त्यादिभिः,

सर्वकर्माःखिलं पार्थज्ञानेपरिसमाप्यते, इति स्मरणाच,

पतेन पूर्ववाधराङ्गापिदूरतोनिरस्ता, विशेषस्तु आकरे द्रष्टव्यः, स्यादेतत्, अखिलस्यापिशास्त्रस्य ब्रह्मण्येवसमन्वयः, तस्यचतिद्वषयत्वं, तथाऽपि कीदृशं ब्रह्म वेदान्तस्य विषयः, औपाधिकभेदाश्रयं वा, कित्यतभेदाश्रयं वा, केवलभेदाश्रयं वा, चिद्वचिद्विश्चिः
छं वा, स्वाभाविकभेदाभेदाश्रयंवेति, नाद्यः अनुपपन्नत्वात्, तथा
हि सार्वज्ञादिस्वाभाविकधर्माश्रयस्य परब्रह्मण उपाधिना जीवभावापत्तिस्तत्वमस्यादिवामयोपदेशजन्याभेद्ज्ञानात्तान्नवृत्त्यावमोक्षइति तस्य राद्धान्तः, अत्र प्रष्टव्यः, उपाधिना ब्रह्मणः सार्वज्ञादिः
धर्मा आवृताः, स्वरूपं वा, नाद्यः असम्भवात् तथा हि सार्वज्ञाद्योधर्माः स्वाभाविका औपाधिकावा नान्त्यः, औपाधिकत्वे उपाधेस्तत्वमसत्वं वा, सत्यत्वेऽपि ब्रह्मभिन्नत्वमभिन्नत्वं वा, भिन्नत्वेस्वभयुक्तोऽन्यप्रयुक्तो वा, ब्रह्मप्रयुक्तो वा, नाद्यो वक्तुं शक्यः, आत्माश्न-

वात्, नापि ब्रह्मप्रयुक्तो ऽन्योन्याश्रयात्, नाप्यन्यप्रयुक्तोऽनवस्था-अभिन्नत्वेचौपाधिकभेदासिद्धान्तभङ्गात् उपाधिरेव ब्रह्मेति प्रतीत्यापत्तेश्च, नाष्यसत्यः परमतप्रवेशात् अनभ्युपगमाञ्च, स्वा-भाविकत्वपक्षे तेषां स्वरूपिभन्नत्वमभिन्नत्वं वा भिन्नाभिन्नत्वं वा अत्यन्तभेदे शास्त्रविरोधः, "एवं गुणान् पृथक् पश्यन्" इत्या-दिनिषेधश्रवणात्, नाऽप्यभिन्नत्वम् ब्रह्मणा तेषां सामाना-धिकरण्यापस्या "आनन्दं ब्रह्मणोविद्वा" निति व्यधिकरणश्रुतिः व्याकोपात् नापि चरमः स्वाभाविकमिन्नाभिन्नानामावरणास-म्भवात्, अस्मन्मतप्रवेशाच, अन्यथास्वरूपस्याप्यावरणापत्तः, स्वरूपावरणाभ्युपगमपक्षे सार्वज्ञादिहानेः, किश्चोपाघेरपि सत्वः नित्यत्वाभ्यामनिवृत्तिप्रसङ्गात्, तस्माद् दुरुपपादोऽयमौपाधिकः भेदाभेदः, नापि कल्पितभेदचादः सम्भवति महादोषयोगात्, तथाः हि ब्रह्मणि भेदकल्पनायां कोवाप्रयोजकः ब्रह्मवा उपाधिर्वा अन्य-द्वा,नाद्यः शुद्धबुद्धनित्यमुक्तविशेषशून्ये वस्तुनि प्रयोजकत्वाभ्युपगमे-निर्विशेषत्वशुद्धत्वादिनाशात् मुक्तस्यापिभूयोऽज्ञानयोगापत्तेदुर्वारः त्वात् कि च प्रयोजकस्य ब्रह्मणोनित्यत्वेन प्रयोज्यस्यापि नित्य-त्वादनिवृत्त्यानिर्मोक्षप्रसङ्गात् ब्रितीये आत्माश्रयापत्तेः द्वितीया-द्युपाध्यक्षीकारे अन्योन्याश्रयादियोगात् नापि तृतीयः अन्यस्य जीवस्य तत्कार्यत्वेनोत्तरभावित्वात् तस्मात्प्रयोजकाभावात्करूपः नासिस्याभेदस्य कल्पितत्वासम्भवात् अविद्यादेभिन्नं ब्रह्म देहा-देभिन्नं चेतनमित्यादौ भेदस्य त्वयाऽपि सत्वाभ्युपगमात् न्यथा अविद्यादिश्यो ब्रह्मणो देहादिश्यश्चेतनस्य चापरत्वासिद्धेः रिति संक्षेपः, नापि केवलमेदाश्रयत्वं ब्रह्मण इति समीचीनं श्रुतिशतविरोधात तद्याकोपात "सर्व तं परादा"दित्यादिभेदनि न्दाश्रवणाश्च, किञ्चाऽभेदोऽपि सदेव ब्रह्मणि, गुणगुणिनोर्देहदेहि-नोश्चाभेदस्य त्वयापि याधातम्याङ्गीकारात्, अलंबिस्तरेण, नापि चिद्चिद्विशिष्टं ब्रह्म वेदान्तविषय इति पक्षो रमणीयः चिद-चितोविरोषणत्वासम्भवात्, तथाहि व्यावर्तकत्वं तावाहिरोषणस्व-मिति सर्वतन्त्रसम्मतलक्षणं तस्य चानयोरनन्वयात् विशेषण-त्वासिद्धेश्च ध्यावृत्तव्यावर्यसिद्धिसापेक्षत्वाद्विशेषणस्य तथा च व्याद्वसस्य अञ्चलस्थिवचित्रोव्यावर्त्तकत्वाभ्युपाम्यमानेऽपि कस्मा

धावृत्तमिति व्यावर्त्योविक्षेचनीयः चेतनाचेतनयोविशेषणस्वाभ्युः प्रमिन व्यावर्त्तकत्वात् पदार्थान्तरस्याभ्युपगमाध्न, किञ्च चेतनाचेतने सार्वक्षादिविशिष्टस्य विशेषणे भवतः केवलस्य वा, नाद्यः विशिष्टवेशिष्ट्यापस्या विशिष्टिस्दान्तमङ्गात् न द्वितीयः केवलत्वानभ्युपगमात्, अभ्युपगमे च सार्वज्ञादिविशिष्टं न्नस्यां विन्शिष्टं स्थां विन्शिष्टं स्थाः स्थां विन्शिष्टं स्थाः स्थां विन्शिष्टं स्थाः स्थां विश्वादं स्थाः स्थाः

1

पकत्वे सित नानात्वं नानात्वे सित चैकता।
अचिन्त्यं ब्रह्मणो रूपं कस्तद्वेदितुमहेति॥
केचिद्रहुत्वेन वदन्ति देवमेकात्मना केचिदिमं पुरातनम्॥
वेदान्तसंस्थापितसत्वयुक्तम्।
द्रष्टुं तमीशं वयमुद्यताः स्म॥
इत्यादिस्मृतः।

"अंशोनानाव्यपदेशा" दन्यथा चापिदासिकतवादित्वमधीयते"

"एक उभयव्यपदेशात्विहिकुण्डलवंदित्यिदिसूत्राद्य । ननु भेदप्रयुक्तो ऽभेदस्तत्प्रयुक्तश्च भेद इति स्वाभाविकभेदाभेद्पश्रस्याप्यन्योन्याश्रयदोषप्रस्तत्वात् अवच्छेदकाभावाद्य कथं निर्देशिक्तवि चेन्न, न तावद्भेदाभेदिनक्रपणे भेदाभेद्योः प्रयोज्य
प्रयोजकत्वं येनोक्तदोषप्रसङ्गः, स्यात् अपि तु स्वतन्त्रपरतन्त्र
सत्विन्णियोपयिकयोर्नियन्तृत्विनयम्यत्वयोः सत्त्वान्नोक्तदोषसंसगीवकाशः, आत्मा हि परमस्वतन्त्रोधिगुणः, "सर्वस्य वर्शासवस्येशानः" "पतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गागि सुर्याचन्द्रमसौ
विधृतौ तिष्ठतः" "भीषास्माद्वातः पचते भीषोदेति सूर्यः"

"अन्नोजन्तुरनीशश्च आत्मनः सुखदुःखयोः" "ईद्वरप्रेरितोगच्छेत्स्वर्गे वाद्यभ्रमेव वे"त्यादिश्चतिभ्यः, नाष्यनुगतावच्छेदकाभावः, अखण्डोपाधिकपानुगतावच्छेदकस्य सत्वा-

स्, नतु स्वामाविकभेदाभेदवादेपि ब्रह्मणः स्वत एव जीवभा बास्युपगमात् गुणवद्दोषाश्च स्वाभाविका भवेयुरिति निर्दोषब्रह्म तादातम्योपदेशा विरुद्धा प्वेति चेन्न, स्वरूपतो जीवेशयोरभेदान भ्युपगमात्, तथा हि ब्रह्मणश्चेतनाचेतनयोश्च स्वरूपेणा ऽभेदाभा-"अस्थूलमनणुं" इत्यादिश्रुतेः, धः इतरेतरात्यन्तविलक्षणत्वात् तत्र चेतनस्याणुत्वेन निर्देशार्हत्वम् अचेतनस्य स्थूलत्वेन ब्रह्म-णश्च तयोर्विलक्षणत्वेनेतिविवेकः, एवमेव तस्य तये।श्चसर्वात्म-त्यसर्वनियन्तृत्वसर्वव्यापकत्वस्वतन्त्रसत्वसर्वाधारत्वादियोगन ब श्चारमकत्वतिष्वयस्यत्वतद्याप्यत्वतत्तन्त्रसत्वपराधेयत्वादियोगेन चा-भेद इतिसिद्धान्तजाह्नव्यां श्रीदेवाचार्यपादैईस्रोत्तरत्वात्, विशेष-अ तत्रैय द्रष्ट्यः, ननु भेदाभेदयोरितरेतरविरुद्धत्वएकथंसामा-नाधिकरण्यमिति चेन्नः श्रुतिगम्यत्वातः न तर्केण परास्तुं श-क्यः, अन्यथा "ऽणोरणीयान्महूतोमहीया" नित्यक्षदिपरस्परविरु-द्धत्वाद्धेयमेव भवद्भिवैदिकैः, न च तेषां श्रुतिप्राप्तत्वाद्यवस्थः यैव भाव्यमन्यथाश्रुतिवाध इति वाच्यम्, प्रकृतेपि त् इत्यलं विस्तरेण, बिशेषस्तु श्रुत्यन्तकृत्पवल्ल्यामुक्तः, पतेषां सं-श्रायानां नाश्यक इत्यर्थः, चकारो विपर्यवादिसमुरुषयार्थः। भिन्ना-भिन्न स्त्राभाविकाचिन्त्यानन्तकल्याणगुणाब्धौ ब्रह्मणि औपाधि-कभेदाश्रयत्वकित्तभेदाश्रयत्वकेवलभेदाश्रयत्वविद्याष्ट्रौद्वतत्वादिप-क्षेप्वेकतमस्य कल्पनं निर्गुणत्वमायाकाहिपतगुणवस्वं वा विप-पंयक्षानं श्रुतिविरुद्धत्वादनुपपन्नत्वाञ्च, एवम्रन्यदप्यनुसन्धेयं, तथा भूतविपर्ययान् भिनचीति विपर्ययभेचेति चकारार्थः,।

तत्रहेतुमाह—

सर्वागमविशारद इति।

सर्वेष्विप आगमेषु शास्त्रेषु विशारहो नियुणः नित्यमुक्तत्वेना-परिच्छिन्नज्ञानत्वात् "सदा पश्यन्ति सूर्य" इतिश्रुतेः, पदवा-क्यप्रमाणनिर्णयविषयककौशस्यासाधारणाश्रयः, अन्यथा संशय-भेन्तृत्वासम्भवात् , हेतुहेतुमद्भावो वाच विवक्षितः' सर्वसं-श्यभेन्त्वात्सर्वागमविशारदः, सर्वागमविशारदत्वाद्वा सर्वसंशय-भेन्तेत्यर्थः "सगुरुमेवाभिगच्छेत्सिम्त्पाणिः श्रोत्रियंब्रह्मनिष्ठ"मि-तिश्चत्युक्तकक्षणं वाद्य विवक्षितं, तथा च श्रोत्रियपदस्य सर्वाग- मविशारद् इति व्याख्यानम्, ब्रह्मनिष्ठमिति पदस्य सर्वसंशयभे-त्तेतिबोध्यम्, उभयविधानाविष्ठन्नानुभृत्यसाधारणाश्रयत्वादाचा-र्यपादानामिति संक्षेपः,॥९॥

कालादिसम्बन्धाभावंदर्शयन् नित्यमुक्तत्वंदर्शयति — कालकमगुणातीतइति ।

कालकमेगुणातीतः सर्वदाचारतत्परः॥ श्रीकृष्णस्पकृपापात्रं प्रेमसंपुटपुष्कलः॥ १०॥

कालः भूतमविष्यद्वर्त्तमानिवरिक्षप्रादिप्रत्ययासाधारणहेतुः प्राकृतद्वयादेः तत्सम्बद्धवेतनस्वभावादेश्वांनसङ्कोचादेश्च परिण्मानादिहेतुश्च, कर्माणि सञ्चितिकयमाणप्रारब्धक्षणाणि पुण्यापुण्यलक्षणानि, गुणाः सत्वरज्ञस्तमांसि, उपलक्षणं चैतत् क्रुशताप्रविकारादिनां, तत्र क्रेशः पञ्चथा, "अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिव्याः" "तापिक्षधा, अध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकभेदात्, विकारः अद्विधः, जन्मास्तित्ववृद्धिपरिणामापक्षयनाद्यभेदात्, तत्प्रयोजक्रप्रकृतिसम्बन्धश्च, प्रयोतिकान्तः, सर्वदेति अत्रान्वेतव्यः, प्रतेन नित्यमुक्तलक्षणमण्युक्तं भवति, त्रैकालिकसंसारदुः खविषयः कसामान्यक्षानानाश्चयत्वे सति सदैव स्वभावतो भगवदनुमाविततत्स्वक्षपगुणादिविषयकानुभववत्त्वं तस्त्वम्, अस्य च तत्र सन्मन्वयात् तथात्वमित्यनवद्यम्,

.. किञ्च सर्वदाचारतत्परइति ॥

सर्वस्मित्रपि काले भगवन्छास्रोकाचारपरायणः यद्वा सर्वद्श्रा-सावाचारतत्परश्चेतिवित्रहः, सर्वभ्यो भक्तभ्यो वाच्छितं ददातीति स-र्वदः, यद्वा सर्वे पुरुषार्थे ददातीति तथोक्तः, यद्वा सर्वमनाचारतःमु-लदोषं सदाचारप्रतिबन्धकं द्यतिखण्डयतीति तथा, यद्वा सर्वा-निष स्वाश्रितान् तद्बुद्धीश्च स्वानुप्रहेण दायति शोधयतीति तथोक्तः सर्वदः, आचारः शास्त्रोक्तभागवतधर्माचरणक्रपः स प्रव परः प्रधानं यस्य स चासौ सचेत्यर्थः,

अत एव श्रीकृष्णस्य कृपापात्रम् इति । सर्वदेशकालादिषु तदनुकूलाचारपरत्वादेव तस्य प्रेष्ठः । किञ्च प्रेमसम्पुटपुष्कल इति । प्रेम्णो भगवदीयगुणादिविषयकस्य सम्पुटः स चासौ पुष्कळ-स्रोति विग्रहः सदैवाविर्भूतभगविष्ठिषयकानुभूतित्वात् ॥ १० ॥

निर्विकारत्वं दर्शयन्नाह तारुण्यामित्यादिना ।

तारुण्यं वयसा प्राप्तो न विकारमनाः कचित् । एतत्सुमहिमा कोऽपि विरलो दृश्यते सुवि ॥११॥ वयसातारुण्यं प्राप्तोपि काले विकारमना न भवति भवानिति

संबन्धः विकारहेतोः प्रकृतिसंबन्धादेरभावात् ब्रह्मवत्।

तथाभूतस्यात्यन्तदौर्छभ्यं दर्शयन्नन्यानपि अवतारिवशेषान्
स्वयन्नाह ।

पतत्सुमहिमेति।

एष सुष्ठु महिमा यस्य स तथा भूतो भवाहशो सुवि विरलो हश्यते न वहच इति यावत्, "एष महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्द्धतेनोकनीया"निति श्रुतेः॥ ११॥

अथ स्वभक्तानां साधनाभावेऽपि पुरुषार्थसाधकत्वं श्रीमगवत् श्राचार्यस्य व्यञ्जयन्स्तैति।

किंदुरापादनं तेषां कृष्णमार्गानुवर्त्तिनामिति ।

किंदुरापादनं तेषां कृष्णमार्गानुवर्त्तिनाम् । आसिद्धमपि सिद्धं स्थातत्कृपापाङ्गवीक्षणैः ॥१२॥

कृष्णस्य मार्गोऽत्रा ऽऽचार्योपदिष्टसम्प्रदायाश्रयणम्,

तद्तुवर्त्तिनां दुरापाद्नं दुःसाध्यं कि न किमपि दुःसान् । ध्यमित्यर्थः, कुत इत्यत्राह असिद्धमपि सिद्धं स्यादिति, अन् नेकर्प्युपायरप्यक्रतात्मभिः सत्सम्प्रदायशास्त्राचार्यपराङ्मुसेर-सिद्धमप्राप्यमपि तेषां तत्साधनाभावेऽपि सिद्धं स्यादिति । यावैसाधनसम्पत्तिः पुरुषार्थचतुष्ट्ये ।

तया विना तदाप्नोति नरोनारायणाश्रयः। इत्यादिस्मृतेः।

नतु साधनं विना फले सिक्किः सथमसम्मदात् अन्यथा

सर्वेषामपि सदापत्तिर्दुर्वारा साधनाभाषाविशेषादित्याशङ्कानि-रासार्थमाह,

तत्क्रपापाङ्गवीक्षणैरिति।

तस्य कृपया सह अपाङ्गः कटाक्षस्तेन वीक्षणानि तत्कृपापाङ्ग-वीक्षणानि तैः तस्य कृपाईकटाक्षावलोकनैरित्यर्थः, "यमेवैपक्ष-णुते तेन लभ्य" इति श्रुतेः,

तत्त्रसादादवाप्ने।षि शाश्वतं पदमव्ययम् । तत्त्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् । इति श्रीमुखोक्तेः ॥ १२ ॥

अथ गुणान्तरमाह—

त्यक्तसर्वदुराचार इति।

त्यक्तसर्वदुराचारः क्रुष्णचर्यापारिग्रहः।

भावनाशुद्धसर्वत्रः पक्षपातविवर्जितः ॥१३ ॥

त्यक्तस्त्याजितः सर्वेषां स्वाश्रितानां दुराचारो येन सः सदाचारोपदेष्टृत्वात्, यद्वा लोकदृष्ट्येषोक्तिः, सर्वोऽपि दुष्टो विपर्यय आचारो यस्य स सर्वेदुराचारो वाह्यान्तःकरणवर्गो दुद्धीन्द्र्यादिगणः "पराश्चिखानिव्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यित नान्तरात्म" श्निति श्रुतेः, त्यक्तः सर्वेदुराचारः पराङ् ष्ट्र्यसाधारणद्देतुः करणवर्गो येन सः संयामितवाह्यान्तःकरण- शत्यर्थः, यद्वा सर्वेदुराचारस्यक शति त्यक्तसर्वेदुराचारः सुदर्शनावतारत्वेना असद्यतेजस्त्वात् तस्सकाशात्सर्वेदुराचारः सुदर्शनावतारत्वेना असद्यतेजस्त्वात् तस्सकाशात्सर्वेदुराचारः , स्वयमेव पलायिताः, यथा प्रदीप्ताग्नोरिववनंत्यस्कामृगादिशोदि शोधावन्ति तद्वदित्यर्थः,

किञ्च कृष्णचर्यापरित्रह इति।

कृष्णचर्या एव परिप्रहः परिकरो यस्य सः निष्ठिकत्वात संप्रहा-न्तरशून्य इत्यर्थः, यद्वा कृष्णाचर्याये एव परिप्रहः संप्रहो यस्य न स्वार्थे परार्थे वेति, यद्वा कृष्णचर्याये तत्प्रवृत्यर्थमेव परिप्रहो-ऽवतारो यस्यसः।

🐃 किञ्च भावनाशुद्धसर्वत्र इति ।

भावनया जीवोहिधीषीलक्षणया शुद्धो मावनाशुद्धःसर्वत्रः स-चासी सचेति विष्रहः, यद्वा भावनयास्वोहिष्टश्रीकृष्णध्यानसन्तत्या कृत्वा शुद्धान् विगतरागादिदोषानसर्वानिष स्वाश्रितांस्नातीति त-श्रोक्तः, विसर्गाभावपाठेसम्बोधनं तद्भावेच विशेषणमिति द्विवि-धोपिपाठः समञ्जसः समानार्थश्च वोध्यः।

गुणान्तरमाह -

पक्षपातिववर्जित इति।

असौराजुरसौमित्रमितिपक्षपातः पशुतुरुयानांदेहात्माभिमानिनां यथा भवति तेनशून्यः रागादिविषयरिहत इत्यर्थः, नतु तिर्हे कथमाचार्यत्वाधिकारिनविहस्तस्यानुग्रहनिग्रहादिसाध्यत्वात् त-द्योगे च वैषम्यादेरवश्यम्भावित्वात्कथं पक्षपातशून्यत्वमिति चे-त्सत्यम् भगवद्वतारवत् सर्वस्यापि सामञ्जस्यात् तिद्धतार्थे तेषां निग्रहो न वैषम्यावहः अन्यथाश्रीपुरुषोत्तमेऽपि तत्प्रसङ्गस्य दुर्वीरित्वादिति सङ्क्षपः ॥१३॥

अथ गुणविदोषान्दर्शयन्नाह—

सत्यवागिति ।

सत्यवाक् सत्यसङ्करणः कृतसिद्धान्तनिर्णयः।

धृद्धसेवी दृद्धिकत्ती भर्त्ती सर्वस्य पालकः॥ १४॥

सत्यावाची यस्य सः यथार्थवकेतियावत् अनेन तस्याप्तत्वमुक्तं भवति नित्यमुक्तत्वेन बुद्धिमान्यदुराष्ट्रहादिभिराप्तत्वप्रतिभद्रैः सः देवास्पृष्टमाहात्म्यत्वात् ।

अत एव सत्यसङ्करण इति । अथ पूर्वोक्तसर्वशास्त्रविशारदत्वं व्यञ्जयन्नाह-कृतसिद्धान्तनिर्णय इति ।

कृतोवेदानां सिद्धान्तनिर्णयो येन सः, यद्वा कृतीछेदने इत्यस्य-धातोः प्रयोगः कृतः छिन्नः सिद्धान्तविरोधिनां निर्णयोयेनसः,

किञ्च वृद्धसेवीत्रि।

15

बृद्धाः ज्ञानादिवृद्धाः श्रीनारदादयस्तान्, सेवनशीलः, यद्वा

बृद्धो गुणशक्त्वादिभिर्वृहत्तमो भगवान्वासुदेवः परब्रह्मशब्दामिः घेयः, "बृहन्तो गुणा अस्मि"न्नितिश्रुतेः तं सेवनग्रीलः,

किश्च वृद्धिकर्त्तेति।

· स्वाश्रितानां वृद्धि बृहद्शानप्रकाशक्यां करोतीति तथा किञ्च भर्तेति ।

ज्ञानमत्त्वादिना भक्तान् विभर्त्तीति । तत्रहेतुः सर्वस्यपालक इति ।

'सर्वे श्रेयांसिपइयन्तु'' इत्यादिशास्त्रोक्तसर्वविषयकश्रेयःस-इत्पपूर्वकोपदेशप्रमावेन सर्वस्य जगतो भाविश्रेयस्कस्य पालक इति भावः॥ १४॥

किञ्ज मन्दानां शाख्यनिर्द्वत्या सर्वसौभाग्यदायक इति-

मन्दानां शास्त्रनिर्वस्यासर्वसौभाग्यदायकः। आचारवैरिणो हन्ता कार्यसिद्धिपदायकः॥१५॥

मन्दा अल्पबुद्धयस्तेषां शास्त्रं शहस्य भावो चञ्चकता तस्यनिर्द्धः धत्यानिवारणेन सुष्ठुभगः षागुण्यं यस्य स सुभगः भगवान् श्लीकृष्णः

पेश्वर्यस्यसमग्रस्यधर्मस्ययशसः श्रियः।

्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भगइतीङ्गना ।

इति श्रीपराशरोकेः।

सुमगस्य भगवतो भावः सौभाग्यं परं श्रेयः मोक्षः सर्वस्मै तस्यदायकः।

किञ्च आचारवैरिणोइन्तेति।

आचारः शास्त्रोक्तसदाचारः भागवतधर्मस्तस्य वैरिणो बाह्या-स्तान्त्रिकावा रक्षिसावा तान् इन्तीतितथासः।

किंच कार्यसिद्धिप्रदायक इति।

क्रियते इति कार्याणि अनुष्ठेयानि पुरुषार्थसाधनानि कर्मे हानादीनि तेषां सिद्धिस्तस्प्रतिबन्धकनिरासेन स्वकपसंपित्स्तां-प्रकर्षेणददातीति तथासः॥ १५॥

ः कि च साचारम् इजीवानां शतैर्युत्तवामने ध्यक्तित ।

आचारभ्रष्टजीवानां रानैर्युत्तया प्रबोधयन् ॥ भगवन्मार्गशुद्ध्या च कृतार्थीकृतभूतलः ॥ १६ ॥

आचारः संप्रदायशास्त्रोक्तधर्मानुष्ठानं तस्माद्भ्रष्टाश्च्युतास्तद्धी ना इति यावत् ते च ते जीवाश्च तेषामनादिकालाद्धर्महीनानां शनै-स्तत्तद्धिकारानुसारेण तत्तद्बुद्धनुसारेण च कमशः यथामन्दोपि जानीयात्तथा भूतया युक्त्या भगवन्त्राप्तिसाधनपरम्परोपदेशेनेत्यर्थः अक्तुतार्थम् कृतार्थे क्रियते इति कृतार्थीकृतं भूतलं वेनसः ॥ १६ ॥

संप्रदायविमुखान् शोचन्नाह— हतल्लोकोयमिति ।

हतलोकोऽयमज्ञः स्याद्यर्तमाने विभावसोः॥ आचार्यद्रपिणः सम्यक् जाङ्यशीतेन दाह्यते॥ १०॥

वर्तमानेसमये आचार्यक्रिपणो विभावसोः शरणं विनाऽयं हतः लोकः स्यादित्यध्याहृत्यान्वेतव्यं, "पृथक् विनानाने" ति स्त्रात्पञ्चमी, अयं जीवसंघातः हता नष्टा लोका यस्य सः यद्वा हतोलोकः प्रकाशोद्धानं यस्य सः तथाभृतः सन्नज्ञः स्यात्, सम्भावनायां लिङ् ।

अज्ञत्वेहेतुमाह—

जाड्यशीतेन दाह्यते इति।

जडस्य भावो जाड्यं तदेव शीतं तेन दाह्यते जडीकृत्य नाइयः ते इत्यर्थः ।

तथा च मोक्षधर्मजनकः । निवनागुरुसंवन्धं ज्ञानस्याधिगमः कृतः ॥ गुरुः पार्ययता तस्य ज्ञानं प्लवामिहोच्यते इति ॥ १७ ॥ सर्वोनप्युपदिदय वात्सल्याद्यसाधारणगुणयोगात्तिद्धतश्चन्युकाः साधारणश्चेयःसाधनमुपदिदान्नाह—

सत्यवाक्यं च शृणुतेति ।

सत्यवाक्यं च शृणुत त्यक्ता तकीवतकताम् ॥ आचार्यशारणं यात कलौ निस्तारहेतवे ॥ १८॥ हे बना हति सम्बोधनमध्याहर्त्तव्यं, ह जनाः भवतां हिसोपः देष्टुरुद्धिधीर्षोमेम सत्यं यथार्थमबोधितार्विषयकं वाक्यं ग्रणुत । किं तद्वाक्यम्, अस्माकं हितं चेतर्हि कथ्यतामित्यत्राह— तर्कवितर्कतां त्यस्का आचार्यशरणं यातेति ।

तव वाक्यर्थाङ्गीकारे श्रेयोऽस्माकं स्याद्वानवेत्यादि सङ्करण् विकरणिदिकं संशयं विपर्ययादिक्पमयथार्थत्वं वा त्यस्का, "संश-यात्माविनश्यति" "नायंलोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मन" इत्यादिशास्त्रात्, "सगुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म-निष्ठम्" "आचार्यदेवोभवे"त्यादिश्रुतेः, "आचार्योपासनं शौच"मिति भगवदुक्तेश्च,।

तत्प्रयोजनमाह—

कळौनिस्तारहेतव इति ।

संसारादिति शेषः, संसारभ्रमणदुःखनाशार्थमिति यावत् क-लिशब्दप्रयोगादस्मिन्युगे आचार्याश्रयणस्य मुख्यत्वं द्योतितम् ॥१८॥ वात्सल्यादिगुणान् दर्शयन्नाह ।

भकानुग्रहकत्तीचेति॥

भक्तानुग्रहकर्ता च सर्वसौरूपप्रदः शुभः॥ वालवोधी कृपाद्दष्टिर्निर्दक्तरहितः परः॥ १९॥

भक्तेभ्यः आत्मानन्यभजनशीलेभ्योऽनुत्रहकर्त्ताः, अनुत्रहोनाम-स्वात्मीयतयानुत्रहणमात्मसात्करणम् आत्मसात्कर्तेत्यर्थः-

अनुग्रहफलमाह ।

सर्वसौख्यप्रद इति।

सर्वे सौख्यं मोक्षलक्षणं ददातीति तथा, यद्वा सर्वेभ्यः सौख्यं प्र-ददातीति तथा,

अतः शुभ इति, सर्वमङ्गलम् तित्वात् स्वयं कल्याणरूपः ।

किञ्च वालवोधीति, वाला अज्ञाः शास्त्रसंस्कारवार्जितास्तान् वोधनशीलः।

किञ्च कृपादृष्टिरिति, सौम्यदृष्टिरित्यर्थः।

किञ्च निर्वृत्तरिहत इति, नितरांवर्त्तते इति निर्वृत्तः प्रकृतिसं-वन्धरतद्वहितः नित्यमुक्तत्वात्, अत एव परः पूर्णः श्रेष्ठी या, ॥१९॥ किञ्च आकारोभक्तिमार्गस्येति।

आकारो भक्तिमार्गस्य भेद्रवसमन्वितः॥ अनन्तभावभक्तिश्रु लभ्यतेऽत्र समाहितः॥ २०॥

निगमनस्थानं भक्त्युत्पत्तिस्थानमित्यर्थः ॥

किञ्चभेदरत्तसमन्वित इति।

भिद्यतेऽनेनेति भेदः साक्षात्काररूपानुभवः संशयविपर्ययकोशः

हृदयग्रन्थिभेदकत्वात्।

भिद्यतेहृद्वयत्रन्थिशिखदन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्मिन्द्देष्टपरावरे॥ इति श्रुतेः।

स एव रह्नरूपस्तेन समन्वितो भूषित इति॥

किश्च अनन्तभावभक्तिश्चलभ्यते (त्रेति।

अत्र भगवति श्रीमदाचार्ये भगवदूपे अनन्तभावभक्तिरुभ्यते अनन्तोऽपरिच्छिन्नो भावः स्वभावो यस्योः सा अनवच्छिन्नस्वभा-वा भक्तिरित्यर्थः यद्वा त्वत्तः सकाशात् अत्र भगवति रमानिवासे श्रीकृष्णे विषयेऽनन्तभावभक्तिस्त्वद्दीयमाना त्वद्नत्यभक्तैर्रुथते प्रा-प्यत इति योजना ।

तत्र हेतुमाह—

समाहित इति।

भवान्सर्वेष्वपि कालेषु स्वाश्रितानां परभक्तिदाने समाहितः सावधानः एतद्रथेकावतारत्वाद्भवत इत्यर्थः ॥ २०॥

किञ्च स्वार्थहीन इति ।

स्वार्धहीनः परार्थी च महोदारद्यानिधिः॥ यौवनैरुवर्षसामग्री येन विष्णौ निवेदिता॥ २१॥

स्वस्मै अर्ध्यन्ते इष्यन्ते इति स्वार्धाः शब्दादयो विषयास्तै-हीनस्तत्संकल्पशून्यः स्वभावतोऽस्पृष्टवासनासंस्कारत्वात् ।

अत एव परार्थी चेति। परेभ्योऽर्थः परार्थः संसारदुःखनिवारणरूपः स विद्यतेऽस्येति परार्थी संसारचक्रश्रमणदुः सपीडितजनतो द्धरणार्थवान् जगदुद्दि-धीर्षुरित्यर्थः, यद्वा परस्मैमगवतेऽर्थः परार्थः तदाक्षाप्रवर्त्तनक्षपो ऽस्य विद्यते स परार्थी भगवदाक्षाक्षपमागवतधर्मीपदेष्ठेत्यर्थः, परा-धित्वादेव महोदारदयानिधिः, अतिमन्देभ्योऽपि स्वप्रपन्नेभ्यो भगव-त्स्वक्षपादिविषयकक्षानदानशीलत्वान्महोदारः "योवापतदक्षरमवि-दित्वा गार्थसमाङ्कोकात्येति सक्षपण"इतिश्रुत्युक्तकार्पण्यहर्न्तृत्वात्।

कार्पण्यहरणोत्सुक इति वश्यते च।

कथमेवंविधस्वभावः, यतोदयानिधिः, निर्हेतुकपरदुःखदुःखिः त्वे सति तिन्नराचिकीर्षा द्या, तस्या निधिः द्यासमुद्र इत्यर्थः महोदारश्चासौ द्यानिधिश्चेति तथासः, द्यागुणवश्यत्वात्प्रपत्तिमा-त्रेणापि तत्तद्भीष्टं द्दातीति भावः. ननु सर्वोऽपि जनः स्वप्रपन्नाय यथाशक्ति ज्ञानादि द्दात्येव द्यानिधेः कथं प्रपत्तरपेक्षा तथात्वे वैषम्यापत्तेर्दुर्वारत्वदिति चेन्न, अप्रार्थिते।नगोपाये"दित्यादिज्ञा-स्नात्मपत्तिरपेक्षितेव अन्यथा सर्वमोक्षप्रसङ्गात् वैषम्यस्य तु पक्ष-पातिववार्जित इत्यस्मिन्पदेव्याख्यायामेवपरिद्वतत्वाद्लंविस्तरेण,।

इदानीं —

या वै साधनसंपत्तिः पुरुषार्थचतुष्ट्ये ॥ तया विना तदाप्रोति नरो नारायणाश्रयः।

इत्यादिशास्त्रात्, साधनेषु प्रपत्तेरेव प्राधान्यं द्रश्यन् तदेव संप्रदायनिष्ठान् शिक्षयंश्च आचार्यकृतां तामेव प्रपत्तिं द्रशेयांत । यावनैदवर्यसामग्री येन विष्णौ निवेदितेति ।

येनभगवताऽऽचार्येण यौवनैश्वर्यसामग्री विश्णो सर्वेश्व-रे श्रीकृष्णे निवेदिता सोऽस्मदादीनामुद्धते त्यध्याद्धत्य योजनीयं, "ममोद्धर्ताभवाणवा"दितिवश्यति, योवनं चेश्वर्यं चानयोः समा-हारः यौवनैश्वर्यं, तच भुक्तिमुक्त्योरुपायत्वात्सामग्रीत्युक्तम् , तत्र यौवनं यूनो भावः कर्मं वा विग्रहवळचेष्टादिकम्, पश्चर्यम् निग्रहा-दिसामर्थ्यं—

निम्नहानुम्रहाभ्यां वै श्रीक्रणोन समानता । इत्यनन्तरमेव वस्यते । तस्त्रवे भगवति निवेदितम् । त्वां विना नान्यमुद्दिश्य करिष्ये किञ्चिद्ण्यहम्,॥ इत्यादिशास्त्रात्, तदनुदृत्यर्थकावतारत्वात् तस्योपलक्षणं चै-तदात्मनोऽपि, तथा च आत्मात्मीयं सर्वे भगवदर्थमेव, आत्मात्मी-यभरन्यासो भगवति कृत इत्यर्थः॥ २१॥

अथ श्रीमदाचार्ये भगवद्भावं ख्यापयश्नाह— आचार्यो विष्णुरूपो हि पुराणेष्विति निर्णय इति । ग्राचार्यो विष्णुरूपो हि पुराणेष्विति निर्णयः ॥ निग्रहानुग्रहाभ्यां वै श्रीकृष्णेन समानता ॥ २२ ॥

आचार्यः साक्षाद्विष्णुरूप एव तथात्वे च सर्वैः सदोपास्य इत्यर्थः।

तत्र प्रमाणमाह —
पुराणेष्विति ।
तथापाचे —
देवसुतिस्तुतौ ।
अक्तिर्यथा हरो मे ऽस्

भक्तिर्यथा हरों में ऽस्ति तद्वदिष्टा गुरे। यदि ॥ समास्थितेन सत्येन स्वं दर्शयतु में हरिरिति । विष्णुधर्मे च ।

देवतायां च मन्त्रे च तथा मन्त्रप्रदे गुरौ । भक्तिरष्टविधा यस्य तस्य विष्णुः प्रसदिति ।

यहा पुरातनत्वात पुराणशब्दो वेदवाचक इत्युक्तार्थः, वेदेषु-

गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परा गतिः।
"शाचार्यदेवोभवे"त्यादिश्वतेः,
यस्मादेवो जगन्नाथः कृत्वा मत्यमयी तनुम्।
मन्नानुद्धरते लोकान् कारुण्याच्छास्त्रपाणिना॥
तस्मान्निर्जुरौ कार्या संसारभयभीरुणेति—
जगदाख्यानसंहितायाम्॥
पञ्चरात्रे।
वैष्णवद्यानवकारं यो विद्याद्विष्णुवद्गुरुम्॥

पूजयेद्वाङ्मनःकायैः स शास्त्रज्ञः स पण्डितः ।
श्लोकपादस्य वक्तापि यतः पूज्यः सदैव हि ।
किंपुनर्भगवद्विष्णोः स्वरूपं वितनोति यः ॥
यावदायुस्त्रयः पूज्याः सिद्धान्तो गुरुरीश्वरः ।
पूर्व श्वानाय पश्चात्तु कृतद्वत्वापनुत्तये ॥
श्वति ।
तत्रैवान्यत्रव्यतिरेके ॥
येषां गुरौ च जष्ये च विष्णौ च परमात्मनि ।
नास्ति भक्तिः सदा तेषां वचनं परिवर्जयेदिति ॥
पवमन्यान्यपि वाक्यान्यनुसन्धेयानि,।
पेश्वर्यासाधारणगुणौ दर्शयन्नाह—
निम्नहानुम्रहाभ्यां वै श्रीकृष्णेन समानतेति ।

यथा श्रीकृष्णः कंसिमध्यावासुदेवादीनां नित्रहाधिकारिणां निगृहीतवान् पाण्डवोद्धवादीनामनुत्रहाधिकारिणां चानुगृहीतवान्
तथैवायमिप भगवत्पराङ्मुखानां शास्त्रवाद्यानां नित्रहं कृत्वां स्वपादभाजां सदाचारवतां ह्यनुत्रहं करोतीति तत्साम्ये दृष्टान्तः,।

"यस्य देवे पराभक्ति" रित्यादिना ऽतिदेशवाक्येन तत्साम्यभक्तिः करणीयतया निरूपिता, विशेषशङ्कातु यथाश्रीभगवदुपासनस्य स्वातन्त्रयेण कर्त्तव्यता श्रुतिशतौर्विधीयते, न तथा ऽऽचार्योपासने-स्येति, न च "समुद्रमेवाभिगच्छे" दित्यादेः सत्वान्नोक्तदोषयोग इति वाच्यम्, तस्य विधिवाक्यस्य पराङ्गत्वेन स्वन्तत्रविधित्वाभावा-दिति समाधानं त्कवाक्यस्य पराङ्गविधानपरत्वेपि गुरोः परमे-श्वरत्वश्रवणात्तदैक्यवाक्यतार्थे स्वातन्त्रयम्प्यविरुद्धम्,।

तथोक्तंश्रीनारदपश्चरात्रे ।
गुरुरेव परं ब्रह्म गुरुरेव परं धानम् ।
गुरुरेव परः कामो गुरुरेवपरायणम् ॥
गुरुरेव परा विद्या गुरुरेव परा गतिः ।
अर्चनीयश्च वन्द्यश्च कीर्त्तनीयश्च सर्वदा ।
ध्यायेज्ञपेश्वमेद्धक्ता भजेदभ्यर्थयेन्मुदा ।
उपायोपयमावेन तमेव शरणं वजेत् ।

शरीरं चासुविज्ञानं वासः कर्मगुणान्वस्त् । गुर्वर्थं धारयेद्यस्तु स शिष्यो नेतरः स्मृत इति । अन्यत्रापि । गुरुपादाम्बुजं ध्यायेद् गुरोनीम सदा जपेत्। इत्यादिना च गुरूपासनस्य स्वातन्त्र्यविधानादिति संक्षेपः॥२२॥ पूर्वेञ्छोकेन गुरोः श्रीभगवतासाम्यं निरूपितम्-शास्त्रमुखेनेदानीं ततोष्याधिक्यमाविष्कुर्वन् श्रीगुरुंस्तौति । हरौरुष्टद्दति।

हरी रुष्टेगुरुस्त्राता गुरी रुष्टे न कश्चन ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रसाद्यः सर्वदेहिनाम् ॥ २३ ॥

' यद्यपि हरेरप्यसाधारणवात्सल्यादियोगादिना रोषो न भवति तथापि महद्पराघादिना तञ्ज्ञापनार्थ रोषादिसम्भावना क्रियते जीवादृष्टोपाधिनेतिबोध्यं सचगुरुप्रार्थनया निवर्त्तत इत्याह ।

गुरुस्रातेति ।

श्रीगुरौ रुष्टे तु न कोपि त्राणहेतुरित्याह-

गुरीरुष्टेनकश्चनेति।

वहिर्यामिणि भगवति गुरुक्षपे रुष्टे सति साक्षाद्भगवानपि त्राता न भवति कुतोऽन्य इत्यर्थः।

नारायणोऽपयाति गुरोः प्रच्युतस्य दुर्बुद्धेः। कमलं जलाद्पेतं शोषयति रविर्नतोषयति ॥ इति जयदाख्यानसंहितावचनात्।

ततः किं कार्यमित्यत आह-

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्रसाद्यः सर्वदेहिनामिति । तस्मादन्यगत्यभावात्सर्वदेहिनामिति सर्वेदेहिभिरित्यर्थः, सर्व प्रयत्नेन येन केन प्रकारेण गुरुरेव प्रसादः प्रसादनीय इत्यर्थः तत एव श्रेय इति भावः।

हरी रुष्टेगुरुस्नाता गुरी रुष्टे न कश्चन। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गुरुमेव प्रसाद्येत्॥

इति पुराणोकार्थसङ्ग्रहरूपोऽयं श्लोकः ॥ २३ ॥ तस्माच्छ्रीगुरुर्मर्त्यबुद्धा कदापि नाऽवमाननीय इत्यात्मोद्देशेन विश्वं शिक्षयन्नाह—

आचार्ये मानुषी बुद्धिनं कर्त्तव्या कदाचनेति ।

आचार्ये मानुषी बुद्धिनेकर्त्तव्या कदाचन ॥

अस्माभिः श्रेय इच्छद्भिर्यतः स्थानं हि श्रेयसाम्॥२४॥

अस्माभिः आचार्ये श्रीभगवन्मनुजावतारे मानुषीबुद्धिः अस्म-दादिवदसाविप मनुष्य एवति साम्यबुद्धिरध्यवसायः न कर्त्तव्य दति निषेधवाक्यसङ्कृहार्थः।

यो विष्णोः प्रतिमाकारे लोहबुद्धि करोति वा । यो गुरौ मानुषं भावमुभौ नरकपातिनौ॥ इत्यादिनिषेधशास्त्रात् । तत्राधिकारिस्वकृपं दर्शयति॥ श्रेय इच्छाद्भिरिति ।

श्रेयोविमुखानां कामचारिणां व्यावृत्यर्थमिदं विदीषणं तत्र हेतुमाह—

यतः स्थानं हि श्रेयसामिति।

यतः श्रीमुरोः प्रसादाच्छ्रेयसां सर्वमङ्गलानां स्थानं वैष्णवपदं वैकुण्ठाख्यं परमात्मविषयकानुत्रहो वा लभ्यत इति दोषः, यद्वा यतो यस्माद्धेतोः श्रीगुरोः तदुपासनं वा श्रेयसां स्थानं तस्मान्मानुषी-बुद्धिस्तत्र कदापि न कर्त्तव्येति योजना "सिद्दिविद्यां जनयति तच्छ्रेष्ठं जन्म तस्मै दुद्येन्न किर्दिवि"दितिश्रुतिः,।

एकाक्षरपदातारमाचार्ये योऽवमन्यते ॥ इवानयोनिशतं प्राप्य चाण्डालेष्वभिजायते । इत्यादिस्मृतेश्च" ॥ २४ ॥

इदानीं श्रीमदाचार्याणामनन्तगुणत्वात्तदनुष्रहस्य देशकालादिः निरपेक्षत्वं सर्वसिद्धिहेतुत्वं च निरूपयन्स्तौति ।

यस्मिश्रहानियहाँवेति ।

यस्मित्रहृति यश्चेंब करोति क्रुपयाऽऽत्मसाव ॥ तश्चेंब सर्वसिष्टिः स्यान्न काङ्का तिथिवारयोः॥ २५॥ यस्मित्रिति।

सामान्यपद्प्रयोगः उत्तमदिवसादिव्यावृत्यर्थः, कर्सिमश्चिद्पि दिवसे इत्यर्थः,

यहींचेति,

यस्मिश्रपि मुद्दर्तादौ नक्षत्रतिध्यादौ न तत्र नक्षत्रतिध्यादिविचारापेक्षेति अन्ययोगव्यवच्छेद्दरूपावधारणार्थः, यस्मिन्कस्मिश्चिद्पि दिवसे नक्षत्रमुद्दर्तादौ वा करोति क्रपया-ऽऽत्मसात्जीवमित्यध्याहरणीयं क्रपयात्मसात्करोति तर्ह्वेव सर्विसिद्धः स्यात् तस्मिन्नेव क्षणे सर्वसिद्धिः स्यादितिवाक्यार्थः, प्रवकारो उन्ययोगव्यवच्छेदार्थक इति स्वयमेव व्यवच्छेदं द्श्रेय ति, नकाङ्कातिथिवारयोरितिस्पष्टार्थः, नक्षत्रादीनामप्युपछक्षणं वोध्यं, नजु यदि सिद्धिहेत्नां पुष्यादिनक्षत्राणां सिद्धादियोगानां तथैवोत्तमवारितध्यादीनामभावस्तर्धिं कार्यसिद्धिरपि दुर्निकः प्या कारणाभावे कार्याभावस्य नियतत्वादित्याद्यक्षात्यन्तायोगः व्यवच्छेदार्थकेन तत्र प्राप्तेनैवकारेण परिहरति स्यादेवेति नस्यान्दिति न अपितुस्यादेवेत्यर्थः,

नतु कारणाभावे कथंसिद्धिरितिचेत्तत्राह-रुपयेति ।

भवतः श्रीमत आचार्यस्य कृपाकामधेनुक्रपायाः प्रधानवीः जभूतायाः सत्वान्न कारणाभावशङ्कावकाशस्त्यर्थः,

यावै साधनसंपत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये । तया विना तदाप्रोति नरो नारायणाश्रयः॥ इतिस्मृतेः । "यमेवैष वृणुते तेन लभ्य"इतिश्रुतेः॥ २५॥ अथसंस्कारदातृत्वेन स्तुवन्नाह । पञ्चसंस्कारदायीचेति ।

4

### पश्चसंस्कारदायी च ममोद्धत्ती भवाणवात् तेषां प्रत्युपकाराहों न कोपि जगतीतले ॥ २६ ॥

संस्कारो नाम कार्यान्तरयोग्यतापादनं, यथा ब्राह्मणाद् ब्राह्मण्यां जातेषि उपनयनं विनाऽध्ययनयोग्यता नास्ति, तेन चाध्ययन-योग्यतापादनं तथैव तापादिसंस्कारेण भगवतपरिचर्यादियोग्यतापादनं वैष्णवत्वं संस्कारः,

स च पञ्चविधः।

तापः पुण्डं तथा नाम मन्त्रो यागश्च पश्चमः॥
अमी हि पश्च संस्काराः परमैकान्तहेतवः।
इतिनारदपश्चरात्रोक्तेः॥
तत्र तापो नाम श्रीविष्णोरायुधशञ्चचकादिधारणम्।
तथासामवेदे ।

"पवित्रमित्रः अग्निवै सहस्रारः सहस्रारो नेमिः नेमिना तप्त-त्रुवीसणः सायुज्यसालोक्यमाप्तितीति" "सहोवाच याद्यवल्क्यः तस्मात्पुमानात्महिताय प्रेम्णा हरि भजेचत्सुक्लिकमौलेर्ध-मीण्यग्निना संघत्ते तस्माद्धामेव ब्रह्मविद्यमोतिपरमिति" "पवित्रं ते विततं ब्राह्मणस्य ते प्रभुगात्राणि पर्योषे विश्वतः अतप्ततनु नेतद्धामाऽरुनुते शृतास इद्धहन्तस्तत् समास" इति "पमिर्वयमुरुक-मस्य चिह्नैराङ्किता लोके सुभगा भवेम तद्धिणोः परमं पदं येऽमि-गच्छन्ति लाञ्चिता" इत्यादि श्रुतिभ्यः।

तद्वारणनियमस्थानानि चत्वारि श्रेयानि ॥
नैमिषे मथुरायां च द्वारवृत्यां तथेव च ।
सुदर्शनाश्रमे चैव संस्क्ष्योद्देशिकः सदा ॥
तप्तेश्वकादिभिविंग्णोः शिष्यस्वाराज्यळब्धये ।
एषु स्थलेषु चकादेराविभीवः सदा हरेः ॥
इत्यभियुक्तोकेः ।
विशेषस्तु गुरुनतिवैजयन्त्यामुकः ॥

श्रा अन्यत्र स्थलेषु कञ्चित्कालं शीतलमुद्रामेव घारयेवितिसावः॥
कित्विस्तृतञ्च पूर्वाचार्यस्तरमकारविशेषः श्रीसकाचारप्रकाशे॥१॥
कित्व सथपुण्डम्॥

भृतोक्षेषुण्ड् गरमेशितारं नारायणं सांख्ययोगाभिगस्यम् । द्वात्वा विमुच्यते नरः समस्तैः ॥ संसारपाद्वीरह चैत्र विष्णुम् । द्वातं महोपनिषदि । भृतोर्द्वपुण्ड्ः श्चितचक्रधारी । स्वरेण मन्त्रेण सदा हृदि स्थितम् ॥ परात्परं यो महतो महान्तम् ॥ दृति कमठशाखायाम् । तिलकस्वक्रपं च यजुर्वेदे हिरण्यकेशिशाखायाम् ॥ "हरेः पादाकृतिमात्मनो हिताय मध्ये छिद्रमूर्खेपुण्ड्यो धारय-ति स पुण्यभाग्मवाति सं मुक्तिभाग्भवती"त्यादिश्चितिभ्यः । तिलकदृद्यं च प्रधानं गोपीचन्दनमेव श्रौतत्वात् ।

"सहोवाच भगवान्वासुदेवो वैकुण्ठस्थानोद्भवं मम प्रीतिकरं मद्भक्तेब्रह्मादिभिर्घारितं विष्णुचन्दनं ममाङ्गे प्रतिदिनमालितं गोः पीभिः प्रक्षालनाद् गोपीचन्दनमाख्यातं मदङ्गलेपनं पुण्यं चक्रतीः थीदिसंस्थितं राङ्गचक्रसमायुक्तं पीतवर्णे मुक्तिसाधनं भवति ।

इत्यादिश्रुतिभ्यः।

तदमावे गङ्गातीर्थायुद्धवं तुलसीमूलस्थितं वा व्ययमि बाह्य-मेवेतिसंक्षेपः॥ २॥

नामेति।

10.

वैष्णवी समाख्येति यावतः "अङ्गयेच्छङ्ग चक्राभ्यां नाम कुर्यान् ध वेष्णवम्" इत्यादिश्चतेः, तथ श्रीहारगुरुतत्सेत्रादिसम्बन्धवदेव धार्ये नान्यत्तत्सम्बन्धशून्यं तदन्यसम्बन्धवद्वेतिविवेकः ॥ ३॥

मन्त्रस्तुवेष्णवः स्वसम्प्रदायपरंपराप्राप्त एव प्राह्यो देयस्त्र, "अमुं पञ्चपदं मनुमावर्तयेषः स् यात्यनायास्तः केवलं तत्पदंतत्" इति श्रुतेः, यस्त्र श्रीरामकृष्णादिमन्त्रा न मुक्तिहेतवस्तदुपास्- कानां फलविशेषमात्रदायका व्यपितु नारायणादिमन्त्र एवं मी- श्रहेतुरिति केषांचित्स्वबुद्ध्युत्पेक्षित उद्घोषः स तुन्छ एवाजुप्पत्रत्वात्, तथाहि श्रीकृष्णादिमन्त्राणां मोक्षहेतुत्वं प्रमाणामा- पाहत्वात्, तथाहि श्रीकृष्णादिमन्त्राणां मोक्षहेतुत्वं प्रमाणामा- पाहत्वात्, तथाहि श्रीकृष्णादिमन्त्राणां मोक्षहेतुत्वं प्रमाणामा-

मित्यादिश्रुतीनां विद्यमानत्वात्, नापिद्वितीयः अप्रसिद्धत्वात्, यदि स्वानुभव एव प्रमाणं तर्हि तद्विपरीतस्यापि वक्तुं शक्यत्वान्त्वः, किञ्च श्रीरुष्णमन्त्रस्य मुक्तिसाधकत्वं भवतामनिष्टं तर्हि तः खरमोपदेशस्लोकस्यापि तद्विषयकत्वेन तुल्ययोगक्षेमात्तस्यानुष्ठानमपि व्यर्थमेव, किमर्थं नित्यजाप्यतया तस्य स्थापनं मन्त्ररहस्येषु संप्रदृश्च, किञ्च श्रीनारायणात् श्रीरुष्णादिल्लीलावताराणां भिन्नत्वमभिन्नत्वं वा भवतामभिन्नतं, भेदपक्षेऽपि स्वक्रपमेदो गुणशक्त्यादितारतम्यं वा, नाद्यः परमेश्वरस्यानेकत्वापक्षः, अस्मिक्यप्रतिपादकं सर्वमपि वेदान्तशास्त्रं दत्तिलाञ्जलि स्यात्, गुणशक्त्यादितारतम्याङ्गीकारेऽपि—

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिद्स्ति धनञ्जय । अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवर्तते ॥ अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः । इत्यादिश्रीमुखोक्तयः— परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् । इत्यारभ्य— सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदासि केशव ॥

इत्यन्तं श्रीपार्थोक्तयः अथ निरवधिकातिशयकल्याणैकतानान-नतज्ञानानन्दैकस्वरूपः स्वाभाविकानविधिकातिशयज्ञानशक्तिवलै-श्वयंधैर्यतेजः प्रश्नृत्यसंख्येयकल्याणगुणमहोदधिरित्यारम्य परज्ञ-स्वसूतः पुरुषोत्तमो नारायणो ब्रह्मादिस्थावरान्तनिखिलजगत्झ-ष्टा स्वरूपेणावास्थितो ब्रह्मादिदेवमगुष्याणां ध्यानार्चनाद्यगोचरो ऽपारकारुण्यसौशील्यौदार्यमहोद्धिः स्वमेव कृपं तत्सजातियसं-स्थानं स्वस्वभावमजहदेव तेषु लोकेष्ववतीर्यं तैस्तराराधितस्त-त्तिष्टागुरूपं धर्मार्थकाममोक्षकलं प्रापयन् भूभारावतारणापदे-शेनासमदादिनामपि संसारतुः स्वश्मनाय सकलमन् व्यनयनविष्य-पतां गत इत्यादिभाष्यारम्भः "मत्तः परतरं नान्य"दित्यस्यापि पथा सर्वस्यापि प्रकृतिद्वयस्य कारणत्वेन सर्वाचेतनवस्तुशेषि-णस्रतनस्यापि शेषित्वेन कारणत्वा शोषत्वा चाहमेव परत-परत्वा श्वानशक्तिष्वलादिगुणयोगेन खाहमेव परः मत्तो व्यति- ji"

रिक्तं सिच्चत्ज्ञानवलादिगुणयोगि परतरं नास्तीति भवतामाचा-र्यभाष्यम् परं ब्रह्म परं धाम इत्यस्य इलोकस्य भाष्ये उदाह्यतानि श्रोतवाक्यानि "यतोवाइमानि भूतानि जायन्ते"इत्यारभ्य "परंज्यो-तीक्षपं सम्पद्ये"त्यन्तानि—

"आहुस्त्वामुषयः सर्वे" इत्यस्य भाष्ये चोक्तानि-एव नारायणः श्रीमान् श्रीरार्णवनिकेतनः ॥ नागपर्यङ्कमुत्सुज्येहाँगतो मथुरां पुरीम्। पुण्या द्वारवती तत्र यत्रास्ते मधुसूदनः॥ साक्षाद्वेवः पुराणोऽसौ स हि धर्मः सनातनः। ये च वेदविदो विपा ये चाध्यात्मविदो जनाः॥ ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्म सनातनम्। पवित्राणां हि गोविन्दः पवित्रं परमुच्यते ॥ पुण्यानामपि पुण्यो ऽसौ मङ्गलानां च मङ्गलम् । त्रैलोक्यं पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः ॥ आस्ते हरिरचिन्त्यातमा तत्रैव मधुसूदनः। यत्र नारायणो देवः परमात्मा सनातनः॥ तत्र कृत्स्रं जगत्पार्थं तीर्थान्यायतनानि च। तत्पुण्यं तत्परं ब्रह्म तत्तीर्थं तत्तपोवनम् ॥ तत्र देवर्षयः सिद्धाः सर्वे चैव तपोधनाः। आदिदेवो महायोगी यत्रास्ते मधुसूदनः॥ पुण्यानामपि तत्पुण्यं माभूसे संशयोऽत्र वै। कृष्ण पव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाप्ययः॥ कृष्णस्य हि इते भूतामेदं विश्वं चराचरम्। इत्यादीन्यार्षवाक्यानि दत्ततिलाञ्जलिकानि स्युः, किञ्च गुणश

द्वरादान्याववाक्यान द्तातलाजालकानि स्युः, किञ्च गुणशे त्त्वादितारतम्याङ्गीकारेऽनीश्वरत्वप्रसङ्गः स्यात् लीलावतारोऽनी-श्वरः ऐदवर्यतारतम्ययोगात् ब्रह्मबद्वादिवदित्यनुमानात्,

"न त त्समञ्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । नत्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः ॥ इत्यादिश्चतिस्मृतिब्याकोपाच ।

अपिच युष्मतसंप्रदायप्रवर्त्तकस्य भाष्यकारस्य भाष्यानङ्गी-

करणे भवतामेवाचार्यविमुख्त्वापचिर्दुर्वारोति हितीये भवतांत्र-तिक्षामकात् अस्माकमिष्टापचेश्व ।

तस्मात्सर्वेषामपि वैष्णवसन्त्राणां मोक्षहेतुत्वमेव, सकामा-धिकारिणां च कामपूर्त्तये ह्यपासनात्तेषां मोक्षास्त्रा निर्विवा-दः, नारायणमन्त्रेपि तस्य तुल्यत्वादित्यलंबिस्तरेण ॥ ४ ॥

यागश्चीते —

यागो नाम श्रीविष्णोरचीवतारः श्रीशालग्रामादिः "यज्ञीवै-विष्णु"रिति श्रुतेः, तद्र्वननियमः पञ्चमसंस्कार इति सङ्क्षिपः, पञ्च-मशब्दः अधिकसंख्याब्यावृत्त्यर्थः, एषां संस्काराणां इति यावत् चकारात् तद्रमुग्नम्प्रकारोपदेष्टापि बोध्यम्।

अथ स्वस्मिन् श्रीगुरुकतोपकारान् स्मरन्नाह— ममोद्धर्ताभवार्णवादिति ।

ययपि नित्यमुक्तत्वात् प्रत्युत संसारिजनतोदिधीर्षयावतीर्णस्वाच न तत्र हेरादिसंसारिकधर्मयोगसंभावनाध्यकाशशङ्कापि,
तथापि लोकसंप्रहार्थे तथोकि न विरोधावहा, यथा श्रीनारदस्य
भगवद्वतारत्वेपि अञ्जजनान् गुरूपसत्तिप्रकारं संजिप्राह्यिषया श्रीसनत्कुमारस्याप्रे स्वशोकादिसंसारधर्माणामाविष्कारः "सोहंभगवः
शोचामी"त्यादिश्वतिमुखोक्त्या, यथावा श्रीपुरुषोत्तमस्यावतारचरिते लोकवल्लीलानुकरणत्वान्नानिदोषादिविरोधस्तद्वदश्राप्यनुसन्धेयम्, प्वमेव पूर्वोत्तर उक्तवश्यमाणवाक्येष्वपि विवेको क्षेयः,अन्यथा
"शक्कावतारः पुरुषोत्तमस्येत्यादिविश्वाचार्यवाक्यविरोधो दुर्वार
इति संक्षेपः।

पवं चेत् तर्हि त्वया तत्प्रत्युपकारार्थमवश्यं प्रयतितव्यमित्याशङ्खाह-तेषां प्रत्युपकाराहों न कोपि जगतीतल इति ।

तेषां श्रीमदाचार्यकृतोपकाराणां प्रत्युपकर्त्तं योग्यः प्रत्युपकाः, रसमर्थ इति यावत् न कोपीति, जगतीतले भूतले न जातो न जनिष्यति न वर्त्तते मनुष्यमात्र इत्यर्थः, जगतीत्युपलक्षणार्थे स्वर्गाः वीनां तत्रत्येदेवैरप्यशक्यमित्यर्थः।

मस्विद्याप्रदानस्य देवैरिप न शक्यते । अविप्रदानमथवा द्याच्छक्तित आदरात् । इति स्मृतेः । यद्वा न कोपीति धरातले उपायो लोके चेदे स्व नास्तीति, अद्वरयत्वादित्यर्थः॥ २६॥

अय स्वदैन्यमाविष्कुर्वन् प्रार्थयते ।

करमलकोधग्रस्तोऽहम् इति।

कर्मलकोधग्रस्तोऽहमविद्याग्रन्थिपीडितः

मामुद्धर जगनाथ चिरकालस्य दुःखिनम् ॥ २७ ॥

कदमलकोधाभ्यां प्रस्तो वदीकृतः।

तत्र हेतुमाह—

अविद्याप्रन्थिपीडित इति!

सर्वदीषभूतानादिकमीत्मिकाविद्याग्रन्थिना पीडितः यान्त्रितः हे जगन्नाथ चिरकालस्यानादिकालस्य दुःखिनं तं पूर्वोक्तकदम-लादिनुन्नं मामसाधारणकारुण्यादियोगेनोद्धर ।

... जगन्नाथेति संबोधनं स्वोद्धरणहेतुद्योतकम्।

यस्मात्वं जगदुद्धारकः ममापि जगदन्तःपातित्वाविद्रोषादव-इयोद्धरणीयत्वमिति भावः॥ २७॥

नतु अन्येपि समुद्धरणहेतव उपायाः शास्त्रेषु प्रसिद्धास्तानतुः ष्टाय कृतार्थो भविष्यसीति चेत्रत्राह—

कि करोमीति।

किंतरों मि कगच्छामि त्वत्तो उन्यत्न हि दैवतम् सर्वे स्वार्थपरिश्रष्टा इदयन्ते जगतीत ले ॥ २८॥

त्र किविद्यायानुष्ठानं कर्ते शकोस्मीति, उपायानां तद्नुष्ठातृणां च स्वातन्त्र्याभावात्, अनुष्ठानेपि अनुप्रहसद्दायं विना अकिचित्कर् त्वाद्य, "नायमात्मा प्रवचनेन रुभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन श्रु-ण्वन्तोपि वहवो न विद्यु"रित्यादिना साधनानां व्यभिचारश्रवणात्

तस्मास्वमेव शरण्यत्वेन मया वरणीय इत्याह ।

कगच्छामीति॥

तत्रहेतुमाह।

इति ॥

स्पष्टार्थः ।

नजु अनुप्रहकर्तारोप्यनेके ब्रह्मादयः उपास्यत्वेन प्रसिद्धास्त-दाश्चितो भूत्वा कृतकृत्यो भव कि मञ्छरणेनेत्यादाङ्क्याह ।

सर्वे स्वार्थपरिभ्रष्टा इस्यन्ते जगतीतले।

इति।

सर्वेपि ब्रह्मरुद्रेन्द्रादयो देवाः जगतीतले लोकत्रयेपि स्वार्थपरि-म्रष्टाः स्वार्थो भगवत्स्वरूपादिविषयकानुभूतिविशेषः स्मृतिसंता-नरूपो वा तस्मात्परिम्रष्टास्तद्रहिता इत्यर्थः दृश्यन्ते इत्यत्र शास्त्रेर् ष्वितियोजनीये, तथाच ।

प्रजापितं च रुद्रं चाष्यहमेष सृजामि वै।
तो हि मां न विजानीतो मम मायाविमोहितौ ॥
इत्यादिवाक्यात्।
अह्याद्याः सकला देवा मनुष्याः प्रश्वस्तथा ॥
विष्णुमायामहावर्त्तमोहान्धतमसा वृताः।
आराध्यं त्वामभीष्सन्ते कामानात्मविशुद्धये॥
इति वैष्णवे अदितिवचनं च।

ते परजन्यत्वात परोपशिक्षितत्वात् परदस्तपरिच्छिनेश्वयंव-रवात् कर्मतन्त्रत्वाच्च नाश्रयणीया इति यावत्, स्वस्य त्राणपवा-शक्ताः परत्रातृत्वस्य तु का वार्तेति भावः, अस्य विस्तरस्तु "नान्या गितः कृष्णपदारिवन्दा"दित्यस्य विवरणे श्रीपुरुषोस्तमा-चार्यचरणैर्विश्चदीकृतत्वादत्रोपरम्यते "अथ ये ऽन्यथा ऽतो वि-दुरन्ये राजानस्तेश्वय्यलोका भवन्ती"ति श्रुतेः, व्याख्याताचेयं श्रीपुरुषोस्तमाचार्यपादैः, भूमोपासनस्य सार्वशाद्यनविद्यन्नफलं निरुप्य,

अथोक्तोपासनदाढ्यार्थं परिच्छिन्नोपास्यविषयकपरिच्छिन्नफल-कान्यदेवाद्युपासनपरान् मूढान्निन्दति भगवतीश्रुतिः ।

अधेति पक्षान्तरे, अत उपविष्टसिद्धान्ताद्विपर्ययं देवान्तरमुपान् स्यत्वेन निश्चितवन्तः कथिमव जानन्तीत्यपेक्षायां क्षानस्यानु-करणमाद्य— /

भन्येराजान इति।

अन्ये ब्रह्मस्द्रादयोऽपि राजानः उपासिताः सन्तो मोक्षदा-तारः स्वतन्त्रा मोक्षार्थिनोपासनीया इति ते क्षय्यलोका भवन्ति स्वर्गपशुपुत्रादयो जन्मादिलक्षणहेतवो लोकाः फलानि भवन्ति ।

अन्तवत्तु फलं तेषांतद्भवत्यरूपमेधसाम् । आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्त्तिनोऽर्जुन ॥ इति भगवदुक्तेः ।

किञ्च तेषां क्षेत्रज्ञत्वाविशेषण मोक्षदातृत्वाऽपरिच्छित्रेश्वर्या-दियोगाभावाद मोक्षदानार्नहत्वं शिवेनैवोक्तं स्वानुभूतं चाह घण्टा-कर्णोहरिवंशे।

अहंकैलाशनिलयमासाद्य बृषभध्वजम् । आराध्य तं महादेवमस्तुवं सततं शिवम्॥ त्ततः प्रसन्नो मामाह वृणीष्वेति वरं हरः। ततो मुक्तिर्मया तत्र प्रार्थिता देवसन्निधौ॥ मुक्तिम्प्रार्थयमानं मा पुनराह त्रिलोचनः। मुक्तिप्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः॥ तस्माद्गत्वा वदरीं तत्राराध्य जनाईनम्। मुक्ति प्राप्तुहि गोविन्दान्नरनारायणाश्रमे ॥ इत्यादिना । भारते कर्मपारतन्त्रयमपि स्फुटमेव ॥ युगकोदिसहस्राणि विष्णुमाराध्य पद्मभूः। पुनस्रेलोक्यघातुत्वं प्राप्तवानिति शुश्रुमः॥ महादेवः सर्वयंशे महात्मा॥ हुत्वातमानं देवदेवो वभूव। विद्वां रलोकान् व्याप्यविष्टभ्यकीर्त्या । विराजते द्वातिमान् कात्तवासाः। इति । कालपरिच्छेदोपि श्रूयते। एको ह वै नारायण आसीन्नब्रह्मानेशान इत्यादि। किञ्च "योन्यांदेवतामुपास्ते अन्यो ऽसावन्योऽहमस्मिन् स वे-👺 श्रथा पशु''रित्यादिना तदुपासकानां पशुत्वश्रवणाच, यद्वा

6

स्वार्श्वपरिम्नष्टत्वं नाम स्वार्थपरत्वेन परेषां धर्महानिकर्मृत्वं तत्र सकामानां स्वर्गादिसाधनतपोयोगादिभ्रंशकत्वं कन्दुविक् स्वामित्रादिचरिते प्रसिद्धं, निष्कामानां साधनभ्रंशे तु तेषां सा-मर्थ्यमेव नास्तीतिविवेकः, "तस्य ह न देवा नाभृत्या ईशत" इति श्रुतेः, हनत्यव्ययपदम् अध्यर्थे, देवा ब्रह्मस्द्रादयो ऽत्यस्य नि-ष्कामानन्यभक्तस्य विदुषः अभृत्ये पराभवाय न ईशते समर्था न भवन्तीत्यर्थः, तथापि विद्याचरणं तेषां स्वभाव एव परश्रे-योऽसाहिष्णुत्वात् "यदेतद्वस्य मनुष्या विशुस्तदेषां देवानामित्रय"मि-तिश्रुतेः॥ २८॥

किञ्च अनन्यशरणत्रातेति।

अनन्यकारणत्राता रक्षकः कारसंमतः॥ निरयक्षेकासन्त्रस्त आगतोऽस्मि तवान्तिके॥ २९॥

नान्यः शरणमुपायादिश्रेयोहेतुर्येषां ते ऽनन्यशरणाः स्वपादमुळैकसाधनकास्तेषां त्राता रक्षकः सर्वेषां भक्तानामितिशेषः।

किञ्चरारसम्मत इति॥

श्वासातमना शरित ब्रह्मणो निःशरतीति शरो वेदः "अस्य मइतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेद्" इति
श्रुतेः, तस्य सम्मतस्तज्ञुल्यः यथा मात्रादेरिप वत्सलतरो वेदो
जीवानां पुरुषार्थवोधनेन तद्रक्षकस्तद्वत्, यद्वा शरित निष्शरत्यस्माद्विश्वमिति शरः श्रीभगवान् पुरुषोत्तमस्तत्सम्मतस्तज्ञुल्यः
तद्वुक्तलो वेति, तत्र त्राता रक्षक इत्यनयोः सामान्यविषयपरत्वेन पुनर्वकिर्निरस्तनीया, तत्र त्रातृत्वं बुद्धादीनां कामादिविपर्यभ्यो विमुलीकर्तृत्वं, रक्षकत्वं च विद्वःकरणानां शब्दादिस्यो रक्षणमिति विवेकः,

उक्तलक्षणस्य त्रातुस्तव अन्तिके च चरणयोः छायायामागतोऽ-स्मि प्राप्तोऽस्मि कुत इत्यपेक्षायां हेतुमाह—

निर्यक्केशसंत्रस्त इति।

निर्वे रौरवादी ये हेशा यमकिङ्करयातनोद्भवास्तेभ्यो अतिः

T O



怒

शोयत त्रासमापत्रः, उपलक्षणंचैतत् जन्ममरणादिलक्षणसंसारचक-स्य, संसारचक्रम्ममणाच संत्रस्त इति ॥ २९ ॥

वेदनां गर्भसम्बन्धं नाऽइनामि त्वद्गुग्रहात्॥ तथा साध्य मां देव पाहिपाहि कृपानिधे॥ ३०॥

हे देव त्वदनुग्रहात् तव कारुण्यादिगुणयोगजनमप्रसादतः गर्भ-संवन्धं जनमादिजन्यदुःखं वेदनां मरणाद्यवस्थाजन्यं त्र दुःखं यथा नाइनामि नानुभवामि तथा मां पाहि पाहि संसारादिति शेषः, अत्यादरे वीप्सा,

कथंरक्षणीयइत्यपेक्षायां तत्प्रकारं प्रार्थयते । तथा मां साधयेति ॥

शिक्षयत्यर्थः।

Ì

. रक्षणेहेतुमाइ—

क्रपानिधे इति ।

स्वाभाविकयावदात्मश्चित्तपरिपूर्णक्रपादिसद्गुणानां निधिरनपा-यिनिवासस्थानं, निधीयतेऽस्मिश्चिति निधिरित्यधिकरणव्युत्पत्तिर्घो-ध्या, तस्य सम्बोधनमेतत्, ननु क्रपादिगुणयोगे सत्यपि सामध्यो-भावे कथं रक्षामीति चेसत्रोक्तम्—

वेवेति।

सर्वद्वाद्यसिलसामध्यसम्पन्नस्त्वमसीति भावद्योतनार्थमिदं हि-तीर्यसम्बोधनम् ॥ ३० ॥

नतु 'ऋतेशानासमुक्तिः' 'तमेवविदित्वातिमृत्युपेती''त्यन्व-यद्यतिरेकश्चतेः, यद्वा "भक्तिरेवैनं दर्शयती''त्यादिश्चतेः, परग्रा भक्तीव श्चेयः प्राप्तिरिति, ते च शानभक्ती बुद्धिगुद्धिसापेश्चे, बु-द्विश्चयिक्षितिमिति वैदिकानां प्रक्रिया, तथा च विधिनिणीतस्ववर्णाद्य-जुक्लधमीनुष्ठानेनान्तःशुद्धि सम्पाद्य शानमक्त्वेकतरेण मुक्तः स्याः कि मच्छरणेनेति वेत्तत्राह —

विध्यविधी न जानामीति।

## विध्यविधी न जानामि न जानामि त्वद्चनम्॥ स्वीयानुग्रहभावेन मनःकामं प्रपूर्य॥ ३१॥

अयं विधिस्तेनायं घमों विधेयः अयमविधिनिषधस्तेनायम-घमों निषद्ध इत्येतदहं न जानामि तथाभूतं ज्ञानं नास्तीत्यर्थः, यदि तद्विषयकज्ञानमेव नास्ति, तिहं तदनुष्ठानस्य का वार्त्तीते भावः, ननु कर्मणो दुर्ज्ञेयत्वात् 'गहना कर्मणो गित''रिति मगवद्यच-नात्, तथापि अर्चनादेः सौकर्यात्तदेवानुष्ठेयं, तस्यापि श्रेयोमूळत्वा-दिति चेत्तत्राह,

#### नजानामि ।

त्वदर्चनविषयकज्ञानस्यैवाभावस्तदनुष्ठानस्य तु को वा प्रसङ्ग इत्यर्थः, ननु साधनामावे कथामिव फलासिद्धिरित्या-राङ्ग्राह—

स्वीयानुग्रहभावेन मनःकामं प्रपूरयेति ।

स्वीयश्चासावनुत्रहश्च स्वीयेष्वनन्यमकेषु वाऽनुत्रहस्तस्य भा-वो विषयता तेन स्वीयानुत्रहविषयीकरणेनेति यावत् मनःकाः मं काम्यते मुमुक्षुभिरिति कामः श्रीभगवद्भावापित्रुक्षणो मी-सः मनःकामराव्दाभिधेयस्तं सर्वेषां साधनानां तवानुब्रहकि-करत्वात् तेनैव सर्वसिद्धिः सुलभेति तात्पर्यार्थः, "यमेवैष वृणु-ते तेन लभ्यः" "तमकतुं पश्यति वीतशाको धातुः प्रसादान्म-हिमानमात्मन" इत्यादिश्चतेः, नजु साधनान्तराभावे ऽजुप्रहमा-विभागनात्मा १८२० र अस्तान अस्ति। अस्त चेत्सत्यं, त्वदनुप्रह्यागात् तत्श्रणमेव सर्वः ब्याकोपाचेति साधनसम्पत्तेः सम्भवात् उभयोरपि साधनसाध्ययोस्त्वद्गुग्रहः प्रयुक्तत्वादिति ब्रूमः , यथा स्तनन्ध्यवालस्य रोगापत्तौ बाष्ध-अक्षणानहत्वेन तन्मात्रौषधभक्ष्णादेवौषधभक्षणरोगनाशौ स्तनपाननैव भवतः, तथा सर्वसाधनानुष्ठानानहेस्यापि मम त्व-दनुष्रहेणैव साधनसाध्ययोः सिद्धिः सम्भवत्येवेति भावः ३१॥ प्सर्वसाधनहीनत्वं दर्शयन् प्रार्थयते द्वाभ्यां—

### नियताचा रही नोहमिति ।

नियताचारहीनोऽहं कामुको लोभलम्पटः॥
नियमानन्ददासोऽयमित्याकपर्य गिरां प्रभो ॥ ३२॥
यथा न लज्जसे धीमन तथा सम्पादय कमात्॥
तवावतारो भूतानां लोकदयविधायकः॥ ३३॥

"अहरहः संध्यामुपासीत" "यावज्ञीवमग्निहोत्रं जुहोती" इत्यादिविधिना विहितो धर्मो नियताचारस्तेन हीनो ऽस्मि । नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकोर्त्तितः । सन्ध्याहीनो ऽद्याचिनित्यमनहैः सर्वकर्मसु । इत्यादिनिषेधस्य विषयोऽस्मीतिभावः । अत एव कामुको लोभलम्पटइति ।

शुद्धिहेतुभूतधर्मयोगाभावात् प्रत्युत तत्प्रतिभटकोमलोभादि-योगात् सर्वपापिष्ठाधिराजो नरकनिष्ठाहीस्मीति भावः,।

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।

कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्।

इतिभगवदुक्तेः।

नतु यद्येवंभूतोऽसि तर्हि— अवश्यमेव मोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् । नामुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ।

इत्यादिशास्त्रात्स्वकृतं त्वया ऽवश्यं भोक्तव्यमेव कथं मया उतु-ब्रहणीय इत्याशङ्क्ष स्वस्य लज्जानिवारणार्थमित्याहं।

नियमानन्ददासोऽयमिति'।

अयममुको नियमानन्दस्य सर्वज्ञसर्वशक्तिविष्णुक्रपस्य द्वासो
भूत्वा कामादिदोषप्रस्तत्वान्नरकं प्राप्स्यते इति या लोकानां गिरा
राज्ञि चामात्यदोषाः स्युः पत्नीदोषाश्च भर्त्तरि ।
तथा शिष्यार्जितं पापं गुरुं प्राप्नोति निश्चितम् ।
इति शास्त्रीया च या गिरा तामाक्षण्यं श्रुत्वा त्वं यथा
न लज्जसे लज्जां न गञ्जसि तथा मां कमात्स्रस्पाद्य, आ

तिदानादिकिः पूरणीयोऽहं भवता, हे प्रभो हे धीमन् इति सम्बीधनाभ्यां सर्वसामध्येसार्वशादिपराभ्यां समर्थानां सर्वश्नानां स्वाकीर्तिगिराश्रवणमतिदुःसहिमिति स्वयित, अंस्माकं तु न दोषावहं निरयमातिश्रवणवत् दुःसहेतुत्वं नास्ति चुक्त्यसङ्ख्यादिषडङ्गान् सम्पा(१)व्यित्वा स्वात्मसात्कृत्वा परम् परं तु भवतोऽकीर्तिश्रवणमस्माकमपि दुःसहमव, अतो ममान-क्षीकारे उभयताऽनिष्टतमो दोषयोगः, अङ्गीकारे च उभयत इष्ट्योगः इतिविचार्य स्वकीर्तिलाभाय चाहमवश्यमनुप्रहणीय इतिमावः, यहा ननु स्यादेतद्यदि तथाभूताधमोद्धरणे मम शक्तिः स्याद्ध साद्ध्य साद्य साद्य साद्ध्य साद

नतु सर्वशक्तादियोगेपि किमिति आत्मसात्करणीयोऽसि हे-त्वभाषादित्याशङ्खाह ।

तवाऽवतारो भूतानां लोकद्वयविधायक इति।

लोकद्वयविधानं चात्र निःश्रेयोभिकाङ्किणां साधनसाध्यद्भर्य-योगक्षेमवहनमेव बोध्यम् ॥ ३२ ॥ ३३ ॥

एवं प्रार्थितेन श्रीमदाचार्येणा ऽप्रमसात्कृतमात्मानमाकलस्यः स्वभाग्यमभिनन्द्षाह—

धन्योस्मीत्यादिना ।

घन्यो ऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ यञ्जिरसि स्थितं नाम नियमानन्द इत्यपि ॥ ३४ ॥

अर्द धन्योऽस्मि सफलजन्माऽस्मि कृतकृत्य इति यावत् कृत्यशे-वामावात् किमत्रकारणमित्याशङ्काहः।

विष्णुना ऽनुगृहीतोस्मीति।

विष्णवतुत्रह एव कृतार्थत्वे हेतुरिति भावः।

्यय विष्णोर्विदोषणम्—

ममविष्णुनेति ।

प्रभवनद्गी छेनेति "बहुस्यां प्रजायेय"इति श्रुतेः, यदि विग्णोर्जुः

(१) सम्पाद्यस्वेतिपाठः प्रमादिकः, सम्पास्त्रति तु भवितुं युक्तम्।

गृहीती न स्वां तहिं प्रताहरादुर्लभस्य लाभो सम मन्द्रभाग्यस्यः हु-

तत्त्वुग्रहस्यैव को वा क्षापक इत्यपेक्षायामाहः— ाग्रह्यिः स्थितं नाम नियमानन्द इत्यपीति ।

यस्य पूर्वोक्तदोषाद्यसाधारणाश्रयस्यापि मम शिरसि नियमान्द इति नाम स्थितमस्ति नियमानन्द दास इति लोकिक्यामपि वाण्यां नियमानन्द इति शब्दस्य नित्यसंबन्धो ज्ञात, एष नित्यसंबन्धः श्रीमगवद्गुत्रहं विना दुंलेम इत्यर्थः, यदि नाम संबन्धमान्त्रेणापि कृतार्थोस्माति तिर्हं पूर्णानुत्रहेण कृतार्थः स्यामिति किं वक्तव्यमिति केमुत्यन्यायस्चको ऽत्रापीति शब्दः, यथा लोके राज्ञे नामाङ्कितपत्रधारिणमपि पुमांसं लोका वहु मन्यन्ते कि पुनः सान्धात्संबन्धेन तद्वस् प्रकृतेरपीति भावः॥ ३४॥

. अथ हर्षभरेण पुनस्तद्गुणान्वर्णयन् स्तौति । देवनद्यां समाहिलष्ट इति ।

'देवनयां समाहिलष्टः शोभी सर्वोङ्गसुन्दरः ॥ निःस्पृद्दो निर्ममः शान्तः पूर्वीचारसमन्वितः॥ ३५॥

वेषनदी गोदावयोख्या गङ्गा तस्यां सम्यक् स्नातः। किंच शोभीति । शोभास्यास्तीति शोभी, तदेव दशैयति सर्वाङ्गसुन्दरः,

अङ्गप्रत्यङ्गनिरतिशयसौन्दर्याश्रयः, लावण्यमाधुर्यादीनामप्युप-स्रक्षणमेतत् ।

पवं द्वपश्चितगुणानुश्त्वा स्वद्वपगुणानाह — निःस्पृह इति ।

स्यभावतो निर्गता स्पृहा यस्मात्सः आत्मरातित्वेनातकामत्यास "आत्मरतिरात्मकीड"दत्यादिश्चतेः,

किश्च निर्मम रति।

ममकारास्यवस्य भगवदात्मकत्वेन तद्यायस्यविश्वयात् ।

हासरं तु भवेन्मृत्युरंज्यक्षरं ब्रह्म शाश्वतम् । ममेति च भवेन्मृत्यु नं ममेति चशाश्वतम् ।

इतिसूत्रकारोक्तेः।

किञ्चशान्त इति।

संयतिचत्तमनाः नित्यमुक्तत्वेन श्रोभादिहेतुप्रकृतिसम्बन्धाः स्पृष्टमाहात्म्यात् ।

किञ्च पूर्वाचारसमन्वित इति।

पूर्वेषां श्रीसनत्कुमारनारदादीनामाचारः श्रीपञ्चरात्रनिरूपि-तमागवतधर्मस्तेन समन्वितः, तदनुष्ठानतत्परः लोकसंग्रहार्थमिति देशः, तदर्थमेवावतारत्वात्,॥३५॥

किञ्चगम्भीरमतिः।

गम्भीरमतिगोंस्वामी स्वाश्रयाणां सुखावहः॥

द्धन्द्वातीतस्वभावश्च कार्पण्यहरणोत्स्युकः ॥ ३६ ॥ गम्भीरा इयत्तावच्छेदेनाकलियतुमशक्या कुतकैमितिर्यस्य सः अक्षतक्षानत्वात्।

किञ्चगोस्वामीति।

गवामिन्द्रियाणां स्वामी स्ववशकर्तृत्वात्, यद्वा गवां श्रुतीनां स्वामी तद्वतार्थप्रवर्त्तकत्वात् गोः पृथिव्या वा स्वामी तद्भारभू-ताधर्मिनाशकत्वेन तद्रक्षकत्वात्।

किञ्च स्वाश्रयाणां सुखावहइति।

स्वमेव भगवां च्छ्रीमदाचार्य आश्रय उपायोपेयसम्बन्धादि रूपो येषां ते स्वाश्रया अस्मदाद्यः तेषां सुखं परमानिःश्रेयोलक्षणमा-वहति प्रापयतीति तथा।

किञ्च बन्द्रातीतस्वभावश्चेति।

द्वन्द्वानि शीतोष्णसुखदुःखानि तान्यतिक्रम्य स्थितः स्वभा-यो यस्य सः।

किञ्चकार्पण्यहरणोत्सुक इति ।

स्वाधितानां कार्पण्यम् अनात्मद्यत्वं "यो वा एतदक्षरमविदित्वा गार्ग्यस्माह्णोकात्प्रैति स छपण" इति श्रुतेः, तस्य हरणे नाराने उन्तिक्षकः सदोद्यकः॥ ३६॥

किञ्च वेदाध्ययनविख्यात इति—

वेदाध्ययनविख्यातः परमार्थप्रायणः।

अक्टिणप्रियदासश्च श्रीकृष्णे कृतमानसः ॥ ३०॥

विद्याध्ययनं जगित विख्यातं येन सः।

- : प्रमार्थप्रायणः।

"प्रमाधिस्त्वमेव" इतिस्मृतेः प्रमाधेः प्रमपुरुषस्यः सर्वद्वो जगजन्मादिहेतुर्मुकोपस्यःयो मुसुसुध्येयो ब्रह्मस्त्रेत्वादिवन्दितपदः प्रीठः शास्त्रयोनिर्मुकुन्दो भगवां ब्र्ल्लाकृष्णः स्वतन्त्रसन्ताश्रय प्रवोः क्ष्मयनं निवासस्थानं पस्य सः सदैव तत्करस्थात्वास्, यद्वा अयनं ब्राश्चयो निष्ठास्पदं यस्य सः यद्वा प्राथणं प्राप्य यस्य सः।

तत्र हेतुमाह।

श्रीकृष्णप्रियदास इति ।

दासेषु प्रियदासः श्रीकृष्णस्य प्रियदासस्तथोक्तः, यक्षा प्रियम्बा-सी दासश्चेति तथोक्तः प्रेष्ठप्रेष्ठतमत्वयोरप्युपलक्षणं सर्वसम्ब-स्थाश्चयत्वात्,

अत एव श्रीकृष्णेकृतमानस इति।

श्रीकृष्णे कृतं स्थापितं मानसं मनो येन सः पतेन तद्वनुयापिः भिरुपि मनः श्रीकृष्ण एव योजनीयमिति स्चितम् ॥ ३७॥

किञ्च वैष्णवैः इलाघनीय इति ।

वैदणवैः इलाघमीयश्च वैदणवानां प्रिपङ्करः ॥ वैदणविष्यसर्वार्थी वैदणवैकपरायणः ॥ ३८ ॥

चै जाविधि जादेवताकै स्तदनस्याश्रितेः साधुभिः साम्प्रदायिकैः स्तवनार्वनादिविषयीकर्त्तुं योग्य इत्यर्थः।

तत्र हेतुमाह।

विष्णवानां प्रियंकर इति।

स्वप्रियक्सी अवस्यमेव पूज्य इत्यर्थः।

किञ्च वैष्णविषयसवीर्थं इति।

विश्वानां प्रियाः प्रेमविषयाः सर्वेऽत्यर्था साचारविशेषा यस्य सः, यक्षा सर्वश्चासावर्थः पुरुषार्थश्च सर्वार्थः वैश्वामानां प्रियश्चाः स्रो सर्वार्थश्चेति विप्रदः,। तत्रहेतुः,

बैष्णवैकप्रायण इति।

विष्णव एवं एकं मुख्यं परमुत्कृष्टमयनं निष्ठाविषयो यस्य सः विष्णवद्यान्ते ऽत्र विष्णोगणधनाच्यो धर्मो विवक्षितः, तस्यैष वै-ष्णवानां मुख्योत्कृष्टनिष्ठाविषयत्वात् , यद्वा विष्णय-स्तन्त्राधापासिलक्षणो मोक्षो विवक्षितः, मुक्तगम्यत्वात् , यद्वा वि-ष्णोरिवं वैष्णवं वेकुण्ठाच्यं मुक्तप्राच्यं परमं धाम तद्वेच मुख्यमु-त्कृष्टं निवासस्थानं यस्येतिविष्रहः, यद्वा विष्णवानामकं प्रधानं परं केवलमाश्रयत्वादयनं शरणं यस्य संतथोकः॥ ३८॥

किञ्च वैष्णवाद्वेगहारीचेति—

बैष्णवाद्वेगहारी च सदा वैष्णवदुःखहा ॥ शोभाद्यो वैष्णवाकीर्णः शोभते उडुराडिव॥३९॥

वैष्णवातामुद्वेगः संदायविषयेयमुळभूतो बुद्धिदोषस्तं हरणद्यी ळः यद्वा उद्वेगः कदा प्राप्स्यामः कदा चश्चुषा साक्षात् पदयाम इत्यादिस्यरूपकः, यद्वा संसारचक्रम्रमणासाधारणहेतुरात्मविष-यक्रळक्षणो ऽविवेक उद्वेगदाब्दामिधेयस्तं हरणद्योळः, यद्वा

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।

इत्यादिश्रीमुखोक्तेः, परेभ्य उद्विजनं परोद्वेजनं का उद्वेगः स्वभावविद्योषस्तं हरणशीलः, चकारात् उद्वेगादिकारणानादि-दैवीमायासस्यन्धनिवारकोऽपीति क्षेयम्, अत एव

सवावैष्णवदुःबहेति ।

विष्णवानां दुःखं हन्तीति तथा सः, दुःखं मोक्षमतिबन्धकम-नादिकर्मरूपं बोध्यम् , सर्वदुःसमुख्यात्,।

किश्च शोभाख्य इति।

प्रवाहित स्वाहित स्वा

यत्र हर्षान्तमाह ।

उडराडिवेति ।

बारागणैरावृतो निद्याकरो यथा शोभते तद्वत् ॥ ३९ ॥

अधातमदैन्यकथनपूर्वकं तस्य महिस्रो ऽपरिविद्धन्नत्वेन वुर्ने-यत्वं ध्यञ्जयम्स्तोति ।

बालइत्यादिना ।

वालो लाल्यस्त्वया स्वामिन् देशकालविमोहितः॥ न जानामि न जानामि कीहशो महिमा तव॥४०॥

हें स्वामिन अहं त्वया लाल्यः अनुकम्पनीयः कीहरो।ऽई बाल स्तत्रापि देशकालविमोहितश्ति।

देशकालादिविषयकमोहाश्रयः देशकालादिविवेषश्चर्यत्वादे-वानुकम्प्य इत्यर्थः,

यदि देशकालादीनामेव ज्ञानं नास्ति तर्हि त्वन्महिमविषयक-ज्ञानाभाव इति का वार्तेति केमुत्यं सूचयन्नाह ।

न जानामीति।

कीदशो महिमा तवेति कीदशः किम्प्रकारकः केनोपमानीकर्जु-महं कियान् वा परिमाणत इति को वा स्वरूपत इति न जानामि अज्ञानोत्कर्षद्योतनाय वीप्सा ॥ ४० ॥

अथारमाभिप्रतं विद्यापयन् प्रन्थमुपसहरति—

लघुस्तवेनेति ।

लघुस्तवेन भी नाथ भी आचार्यशिरोमणे॥ दासोऽयामिति मांजात्वा मक्ति देहि पदाम्बुजे॥४१॥ इति श्रीवैष्णवाचार्यश्रीनिवासाचार्यविरचितं॥ लघुस्तवराजस्तोत्रं सम्पूर्णम् #

ल्खुनि मिताक्षरपदानि यत्र स ल्घुः सचासौ स्तपस्तेन स्तु-तिन्याजमात्रेणेति भावः, यद्यपि बालबुद्धित्वात् मम महिमवर्णन-हानानधिकरणं तथाप्ययं मम दासः दासत्वेन जगिति विख्यात-स्तस्मानम्या ऽऽत्मसात्करणीय इति मां हात्वा स्वपदाम्बुजे भक्ति देहीति वाक्यार्थः।

तवाजुबह्विशेषे त्वरां प्रार्थयन्संगोधयति ॥

भोनाथहाते।

"नाथुयाच्योपतापैद्दवर्याद्वीःषु"ब्रानसम्बद्धादियाच्यापादानसूतः परिपूर्णेदवर्यो वा नाथपदार्थो विवक्षितः, तत्र प्रथमव्याख्यानन क्रानभक्त्यादेः प्रार्थना क्रितीयेन तद्दानयोग्यस्त्रसामध्यीविष्कार दृति विवेकः,

नतु स्यादेतत् भक्तयादीनां दातृत्वं तद्दानादिशकत्वाश्रयत्व-योगश्च यदि कश्चिदन्यो मत्समोऽभ्यधिको वा आवार्यान्तरो त स्यान्नत्वेतदस्तीत्याशङ्का सम्बोधनान्तरमाह्—

भो आचार्यशिरोमणे इति।

आञार्येषु मुख्यस्त्वमेव सम्प्रदायप्रवृत्यर्थावतीर्णत्वात् अन्येः षा तु तव मतेकैकदेशानुयायित्वादिति आञार्यशिरोमणित्वप्रयोः गासिप्रायः, ॥ ४१ ॥

श्रीश्रीनिवासिर्गिरिजा ह्याचाचार्याधिगामिनी ॥ श्रेयस्तनीतु साधुनां गुरुभिक्तसिरद्वरा ॥ १ ॥ श्रीगुर्वजुत्रहो ध्येयः संसाराब्धेश्च कुम्भजः ॥ अज्ञानतमसो भाजुर्मुक्तिदाने हरियेथा ॥ २ ॥ वन्दे श्रीनियमानन्दं नियमेन निजाश्रितान् ॥ आनन्दयन्तमाचार्ये चक्ररूपिणमीद्वरम् ॥ ३ ॥ बैकुण्डाब्धिसमुद्भूतः श्रीनिवासार्यचन्द्रमाः ॥ मताम्बुद्धौ जयदयद्वा कर्मतापतमोपदः ॥ ४ ॥

n de la companya de l

इति ॐतत् सदिति श्रीहयशीवानुग्रहजीवनेनस्वभूदेवपदान-म्याभितेनपुरुषोत्तमप्रसादाख्येन वैष्णवेन विरचिता गुरुमक्तिमन्दा-किनी समासा।

PARTY CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

| į                                                 | •                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (१५) त्रिवंस्तात्रावली' । उत्पलदेवविरचिता ।       | प्रमेयरत्नार्णवश्च १                                                              |
| श्रीस्रोमराजविरचितवृत्तिसमेता(वेदान्तः)२          | (२९) अनुमानचिन्तामणिज्याख्यायाः शिरोमः                                            |
| (१६) मीमासाबालपकाशः जैमिनीयद्वादशाऽ-              | यिकृतदीधित्या जागदीशी टीका । १६                                                   |
| ध्यायार्थसंग्रहः श्रीभट्टनारायणात्मजभट्ट-         | (३०) वीरमित्रोदय: । महामहोपाध्यायश्रीमित्र-                                       |
| शङ्करविरचितः। (मीमांसा ) २                        | मिश्रविरचितः परिभाषा संस्कारप्रका-                                                |
| (१७) प्रकरणपश्चिका प्रभाकरमतानुसारि—मी-           | शात्मकः। सापिण्यदीपकश्च ११                                                        |
| मासादर्शनम् । महामहोपाध्यायश्रीशालि-              | (३१) वीरामित्रोदय: । महामहोपाध्यायश्रीमि-                                         |
| कनाथमिश्रेविरचितम् श्रीशङ्करभद्दकृता              | त्रामिश्रविराचितः आह्निकप्रकाशः ६                                                 |
| मीमांसासारसंग्रहश्च सम्पूर्णः (मीमांसा) ३         | (३२) स्मृतिसाराद्धारः विद्वदरविश्वम्भरात्रिपाठि-                                  |
| (१८) अद्वैतसिद्धिसिद्धान्तसारः । पाण्डितप्रवर-    | संकलित: ••• ••• ४                                                                 |
| श्रीमदानन्द्रव्यामप्रणीतस्तत्कतत्र्याख्यास-       | (३३) वेदान्तरत्नमञ्जूषा । श्रीभगवत्युरुषोत्त-                                     |
| मलङ्कृत:।(वेदान्त:) ३                             | ं माचार्यकृता। र                                                                  |
| (१९) कात्यायनश्रीतसूत्रम् । महामहोपाध्याय-        | (३४) प्रस्थानरत्नाकर: । गोस्वामिश्रीपुरुषोत्त-<br>मजीमहाराजविराचित: २             |
| श्रीकर्काचार्यविरचितभाष्यसाहितम् । १३             |                                                                                   |
| (२०) ब्रह्मसूत्रभाष्यम् । श्रीभास्कराचार्यविर-    | (३५) वेदान्तपरिजातसीरमं नाम ब्रह्मसीमासा-                                         |
| चितं सम्पूर्णम् (वेदान्तः) ३                      | भाष्यं श्रीनिम्बार्काचार्यविरचितम्।                                               |
| (२१) भीहर्षप्रणीतं खरडनखरडखायम्। आ-               | (३६) योगदर्शनम् । परमद्वंसपरिवाजकाचार्यः                                          |
| नन्दपूर्णविरचितया खरडनफिककावि-                    | नारायणतीर्थविरचित-योगसिद्धान्तचन्द्र                                              |
| भजनाख्यया व्याख्यया विवासागरीतिप्र-               | कासमाख्यया व्याख्यया संविततम् । २                                                 |
| सिद्ध्या समतम् । (वेदान्तः) १४                    | (३७) वदान्तदर्शनम् । परमहंसपरित्राजका                                             |
| (२२) आख्यातचिन्द्रका श्रीभष्टमल्लविरचितार         | चार्यश्रीरामानन्दसरस्वतीस्वामिकृत <b>ब्रह्मा</b> न्                               |
| (२३) श्रीलक्ष्मीसहस्रम्—बालबोधिनीन्याख्य-         | <b>ष्मृतवर्षिणीसमाख्यन्याख्यासंवि</b> तस् । ४                                     |
| याध्वतरियक्या च सहितम् ८                          | (३८) विश्वप्रकाशः । कोशः । विद्वद्वरश्रीमः                                        |
| (२४) ब्रह्मसूत्रवृत्तिः मरीचिका श्रीब्रजनाथम-     | हेश्वरमूरिविर्चितः। २० ३                                                          |
| ट्टकृता (वेदान्तः) २                              | (३९) श्रीमुबोधिनी । श्रीवस्त्रभाचार्यविनिर्मिता                                   |
| (२५) क्रोडपचसंग्रहः । अत्र भीकालीशङ्करसि-         | श्रीमद्भागवतव्याख्या गोस्वामीश्रीविद्वलना-                                        |
| द्धान्तवागीश्चविरचितानि अनुमानजागदी-              | थदीक्षितावराचितिष्टपणीसहिता । श्रीम-                                              |
| इयाः प्रत्यक्षानुमानगादाभ्रयाः प्रत्यक्षानु-      | द्वागवतदश्चमस्कन्धजनमप्रकर्ण श्रीसुबो-                                            |
| मानमाथुर्या व्युत्पत्तिवादस्य शक्तिवादस्य         | (धिनीटिप्पण्यो:-प्रकाश: गोस्वामि श्रीभी                                           |
| मुक्तिवादस्य शब्दशक्तिप्रकाशिकायाः कु-            | पुरुषोत्तमजीमहाराज विरचित ३                                                       |
| मुमाञ्जलेश्च कोडपन्नाण ३                          | (४०) वीरामित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमि-                                         |
| २६) बद्ममूत्रम्, द्वेताद्वेतदर्शनम्। श्रीसुन्दरभ- | त्रमिश्रविरचितः पूजापकादाः ।                                                      |
| ट्टरचितंसिद्धान्तसेतुकाऽभिधटीकासहि-               | (४१) वेदान्तासिद्धान्तसंग्रहः । अतिसिद्धान्ताप-                                   |
|                                                   | रनामकः । श्रीब्रह्मचारिवनमालिमिश्रविर-                                            |
| तश्रीदेवाचार्यप्रणीतसिद्धान्तजाह्नवीयुतम् २       | चितः। वेदान्तकारिकावली श्रीपुरुषोत्तम-                                            |
| २७) बड्दर्शनसमुच्चयः । बौद्धनैयायिकका-            | प्रसाद श्रम्भकृता अध्यात्मसुधातरङ्गि-<br>ण्याख्यटीकयासहिता ३                      |
| पिलजैनवेशिषिकजैमिनीयदर्शनसंक्षेप: ।               | ण्याख्यदान्तरः । शीतवारप्रकृतन्ति                                                 |
| मणिभद्रकृतटीकया सहितः । हारभद्रमु-                | (४२) स्वानुभवादर्शः । श्रीमत्परमहसपारिवाज<br>काचार्यनारायणाश्रमाशिष्यमाधवाश्रमविर |
| रिकृत:। ••• •• १                                  |                                                                                   |
| २८) शुद्धाद्वेतमार्तण्डः प्रकाशन्याख्यासदितः।     | चितः । स्वकृतटीकाविभाषितश्च । १                                                   |
|                                                   |                                                                                   |

イズマ

1

(४६) याजवल्कस्मृतिः । बालम्भट्टीसमाख्य व्याख्यासमलङ्कृतसिताक्षरासहिता॥व्य-वहासाध्याय: (४४) गाँदाधरी । शीगदाधरभट्टाचार्यचन्नतः तिकृता । श्रीमह्त्वोष्टाध्यायविराचितत्त्व-चिन्तामण्या श्रीरघुनाथतासिकशिरीमणि-विराचितदीधित्या च गर्भिता। (४५) शासदीपका । श्रीपार्थसार्थिमञ्ज प्रणि-ता। रामकृष्णविराचितयाक्तिस्नहप्रप्रण्या-्राष्ट्रपञ्याख्यया सहिता नर्कपाद । (४६) वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा महामही-पाध्याय-श्रीनागैशभट्टविराचिता । भीमदद्वतलाचार्य बालम्भद्टाभ्या विर-चितंक्रिकाकेलाह्नटीकाह्यसंवालता। ११ (४९) व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधीः । पर्वतीय विशेशस्त्रीविश्चितः। (४४) विस्मिनोदय:। लक्षणप्रकादा:। महासहापाःयायश्रीसित्रसिश्रविद्वितः। ७ (४९) बृहदारण्यक्रवात्तिकसार श्रीमद्विधारण्यस्य। मिनिरचितः । सहेदनरतीर्थकृतयालघुसं-महाख्यया दीक्या समलंकृतः।

(५०) वीरमित्रोदयः। राजनीतिप्रकादाः। महा-महोपाच्यायश्रीमित्रम्(अक्टि)चित्रकाः ५

(५१) पूर्वमीमासा अधिकरणकीसुदी। श्रीमन्म-हामहिष्पाध्याय पं॰ हामकृष्णभट्टासार्थ-बीरसिता परिशिष्टाधिकरणनिकपणपूर्व-

कं टिप्पण्या परिष्कृतः॥ १ -(५२) प्रसस्तपादमाध्यटीकासेम्हः ॥ तत्र कं-णादरहस्यम् (भिश्चितस्पश्चिर्वितसः १

णादरहस्यम् । श्रीशकरमिश्रविरचितम १ (५३) क्रमदीपिका ॥ श्रीमन्महामहोषास्याय

कादमीरिककेशवभट्टविराविका विद्याविक नोदश्रीगोविन्दभट्टाचौकृतविदर्शापित ३

(५४) वीर्रमिचेंद्यः । तीर्थप्रकाशः । महा-महापाध्याय श्रीमित्रमिश्रविरचितः। ६

(५५) साख्यसंप्रहः। तत्र सोख्यतत्त्वविवेचनम् श्रीषिमानन्दं ( क्षेमेन्द्रं ) विरोचितम् । सोख्यतत्त्वयाथाध्यदीपनम् भावागणेश-

(५६) न्यायपारकान्द्रः। श्रामहङ्कटनाथ श्रावदान न्ताचार्यप्रसादिता । श्रीनिवासीचार्यविर-चित न्यायसारसमारुयया टीक्या युता । स्

पत्त्रादिभेषणस्थानम् {

हरिदासगुप्तः, चौखम्बा बनारस सिटी

XXV. of 1867

# CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES;

Collection of Rare & Extraordinary Sanskrit Works.
NO. 233.

## कमदीपिका।

श्रीमन्महामहापाध्यायकाइमीरिक केशवभट्टविरचिता। विद्याविनोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्थ कृतविवरणोपेता।

श्रीयुतकान्यकुञ्जकुलाङ्करेणसाहित्यसांख्ययोगमीमांसाधनेक शास्त्राध्यापकेन-विश्वविदितं श्रीदुःखभञ्जनशर्मकवीन्द्रात्मजेन श्रीदेवीप्रसादशर्मणा श्रुक्केनकविना संशोधिता

KRAMADIPIKA,

By Mahamahopadhyaya Kasmirika Keshav Bhatta With A Commentary by

Sri Govind Bhattacharya.

FASCICULUS I-1

### PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY,

OHOWKHAMBA-SANSKRIT SERIES OFFICE, BENARES.

OTTO HARRASSOWITZ, LEIPZIG:
PANDITA JYESHTHARAM MUKUNDAJI, BOMBAY:
PROBSTHAIN & CO; BOOKSELLERS, LONDON.

Printed by Jai Krishna Das Gupta, at the Vidya Vilas Press.

BENARES.

Price Rupes one.

### ॥ श्रीः ॥

-:o:-

श्रानन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता ॥
सुवर्णाऽङ्कितभव्याभद्यातपत्रपरिष्कृता ॥ १ ॥
चौत्रम्बा-संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जुलदर्शना ॥
रिसकालिकुलं कुर्यादमन्दाऽऽमोदमोहितम् ॥ २ ॥
स्तवकः—२३३

| • | अस्यां चौखम्बा- संस्कृतप्रन्थमालायां प्रतिमासं पृष्ठशतके सुन्दरै: सीसकाक्षरैरुचमेषु | पत्त्रेषु |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | एकः स्तवको मुद्रयित्वा प्रकाश्यते । एकस्मिन स्तवके एक एव ग्रन्थो मुद्रचते ।         |           |

ক্রিক্টেব্র-ব্রে-ব্রে-ক্রিক্টেব্র<del>ে</del>ক

२ प्राचीना दुर्रुभाश्वासुद्रिता मीमांसावेदान्तादिदर्शनन्याकरणधर्मशास्त्रसाहित्यपुराणादिग्रन्था क्रि एवाऽत्र सुपरिष्कृत्य सुद्रचन्ते ।

काशिकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठशालाऽध्यापकाः पायिङता अन्ये च शास्त्रदृष्टयो विद्रास
 एतत्परिशोधनदिकार्यकारिणो भवन्ति ।

अ भारतवर्षीयैः, नद्मदर्शीयैः, सिंहलद्वीपवासिभिश्चेतद्गाहकैदेयं वार्षिकमधिमं मूल्यम् - मुद्राः ७ आनकाः ८

५ अन्यैर्देयं प्रतिस्तवकं

🕻 प्रापणव्ययः पृथग् नास्ति ।

| साम्प्रतं | मुद्रघमाणा | प्रन्था:— |
|-----------|------------|-----------|
|-----------|------------|-----------|

- (१) संस्काररत्नमाला । गोंपीनाथभट्टकृता खण्डे ... ... २
- (२) शब्दकौस्तुभः। महोजिदीक्षितकृतः १०
- (३) वलोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविरचितम् पार्थसाराधिमिश्रकृतऱ्यायरत्नाकराख्यया न्याख्यया सहितम् । सम्पूर्णम् । १०
- (४) भाष्योपबृहितं तत्त्वत्रयम् । विशिष्टाद्वैत-दर्शनभकरणम् । श्रीमह्रोकाचार्यप्रणीतम्। श्रीनारायणतीर्थविरचितभाट्टभाषाभकाश्च-सहितं सम्पूर्णम् (वेदान्तः) २
- (५) करणप्रकादाः । श्रीब्रह्मदेवविराचितः
- (६) माहचिन्तामणिः । महामहोपाध्यायभी-गागाभष्टविरचिता। तर्कपादः(मीमासा) २
- (क) न्यायरत्नमाला श्रीपार्थसार्थिमिश्रविर-चिंता सम्पूर्ण: (मीमासा ) २
- (८) ब्रह्मसूत्रभाष्यम्-बादरायणप्रणीतवेदान्त-

- स्वस्य यतीन्द्रशीमहिज्ञानभिष्ठकृतन्या-ख्यानम् । सम्पूर्ण । (वेदान्त:) ६
- (९) स्याद्यदमञ्जरीमिल्लिणनिर्मिता सम्पूर्ण २
- (१०) सिद्धित्रयम्-विशिष्टांद्वेतन्रक्षानिरूपणपरम् श्रीभाष्यकृतां परमग्रुरुभिः श्री ६ श्रीयासु-नम्रनिभिविरचितम् । सम्पूर्ण(वेदान्तः) १
- (१२) विभक्त्यर्थनिर्णयो न्यायानुसारिप्रथमादि-सप्तिक्षितिनिस्तृतिविचारक्तपः म० म० श्रीगिरिधरोपाध्यायविरचितः सम्पूर्णः (न्यायः)
- (११) विधिरसायनम् । श्रीत्रप्ययदीक्षितकृतम्। सम्पूर्णम् ( मीमासा ) ... ... ३
- (१४) न्यायसुधा (तन्त्रवार्तिकटीका) भइसीन मेक्बरविरिचिता। (मीमासा) १६

श्रीश्रीहरिः शरणम् ।

विद्याविनोदश्रीगोविन्दमद्दाचार्यकृतविवरणसहिता महामहोपाध्यायकाश्मीरिकश्रीकेशवभट्टविरुचिता

# ऋमदीपिका

श्रीमद्भगवत्श्रीकृष्णाराधननिरूपण-प्रवण आगमनिबन्धः।

वेणुवादनविनोदलालसं दिव्यगन्धपरिलिप्तवक्षसम्। वल्लवीहृद्यवित्तहारिणं भावये कमपि गोपनन्दनम्॥१॥ विशिष्टशिष्टाचारानुमितश्चित्रवेषोधितकर्तव्यताकप्रारिष्सितप्रति-बन्धकदुरितानवृत्त्यसाधारणकारणामिष्टदेवताऽनुस्मरणपूर्वकं मङ्गल-माशीव्यानेन कृतं शिष्यशिक्षार्थमादौ निबष्नाति—

कळात्रमायेत्यादिनाः।

कुलातमायालयकात्तमूर्तिः

कलकगुळेणुनिनादरम्यः।

श्चितो हृदि व्याकुलयंक्रिलाकी श्चिपेडस्तु गोपीजनवक्कमो वः ॥ १ ॥

गोपीजनवल्लमा युष्माकं श्रिये सम्पर् अस्तु भ्यादिति योजना, गोपीजनस्य गोपाझनाजनस्य वल्लमः स्वामी तथा च गोपीजनस्य-साविकातविनयप्रकारस्यापि वल्लमः कि पुनः साधकस्यविषप्-जाविधानकोविवस्येति भावः, यद्वा गोपी प्रकृतिर्जनो महदादिः अन्योविल्लमः प्रेरक इत्यर्थः । कीढशः कलायां क्षानस्वरूपे स्व-स्मिन् आसायाः प्राप्ताया अध्यस्ताया मायाया ल्वकेन लेशेन वि-श्रिपानसस्यभावेन आसा प्राप्ता मुर्तियेन स तथोकः, प्रतेन तस्य श्रािरसम्बन्धेऽपि न स्वरूपानुसन्धानप्रच्युतिरावरणशाकेरप्रामान्ण्यादिति भावः॥अथ वा कळ बन्धते, तथा च बन्धनात्मकसंसारप्र-वर्तनार्थं स्वीकृतमायाठशात्मकजळतत्त्वात्मनाऽक्षोकृतमृतिरिति तीः येन जीवान् विससर्ज भूस्यामिति। अथ वा समोहनमन्त्ररूपकं कामबीजं सकळगोपाळमन्त्राणां बीजमुद्धराति कळेति, कश्च लश्च कळो ताभ्यामात्तो गृहीती सम्बद्धी मायाळवकी चतुर्थस्वराज्ञ-स्वाग्ने ताभ्यामात्ता स्वीकृता बीजरूपा मृत्तियेन सः तथोक्तः कळ हत्यत्राकारज्ञारणार्थः। पुनः कीहशः कळमञ्यक्तं मधुरं यथा स्यात्रया कणन् शब्दायमानः वेणुर्वशः कळकणंश्चातो वेणुश्चेति कळकणहेणुः तस्य निनादेन रम्यः सर्वसुखपद इत्यर्थः। पुनः कीहशः हृदि श्चितः हत्यद्वे । पुनः कीहशः हृदि श्चितः हत्यद्वे । यद्वा क्षित्राः हृदि श्चितः हत्यद्वे स्थितः हत्यर्थः। यद्वा सर्वमाणिनां हृद्येऽन्तर्यामिक्रपेण स्थित इत्यर्थः। कि कुवन प्रयाणां लोकानां समाहारस्विलोक्षी बेलोक्यं व्याकुळयन् कर्तन्येषु विचारश्रस्यं कुवन मायया मोहयक्षित्यर्थः। तदुक्तं वीतायाम्—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽज्ज्ञंन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि माययोति ॥

अत्र लघुदीपिकाकारः "कलात्तमायेत्यादिना गाँपीजनवल्लभहत्यः नेन च बीजसहितोऽत्र दशाक्षरः सचितः, कलकणदित्यादिना ध्यानं-स्वितं, त्रिलोकी व्याकुलयन्नित्यनेन च वश्यादिप्रयोगाः स्विता"-इत्याह ॥ १॥

गुरुनमस्कारपूर्वकं कर्तव्यं प्रतिजानीते—

गुरुवरणेति॥

गुरुवरणसरोरुहद्वयोत्थान् महितरजःकणकान्प्रणस्य मूर्झा । गादितमिद्व विविच्य नारदायै-र्यजनविधि कथयामि शाङ्गपाणेः ॥ २ ॥

इह प्रन्थे शार्क्षपाणेः श्रीकृष्णस्य यजनविधि पूजाहोमा-दिकरणप्रकारं विविच्य विवेचनं कृत्वा कथयामि आसमाप्ते-वर्तमानत्वात्, तथा च प्राचीनप्रन्थेभ्यः स्वप्तन्थस्योपादेयता दार्जी- ता कीहरी नारदगीतमंपभृतिभिगीदितम् एतेन स्वीतिः स्वातन्त्रयं-निस्तकृतमिति मावः ॥ किं कत्वा मूर्धा मस्तकेन महिताः पुजिता ये रजःकणका धूलिलेशास्तान् प्रणम्य कीहरान् गुरुचरणद्वयमेव प्रस्तुर्यं तदुत्थान् तदुद्धवान्, पतेन गुरुभक्त्यतिशयः स्वितः तथा गुरुध्यानं शिरसि कर्तव्यमित्यपि स्वितम् ॥ २॥

मन्त्रान्तरेभ्यो गोपालमन्त्रस्यातिरायितं वक्तुं भूमिकां रचयति । क्षितीति ।

जितिसुरस्पविद्तुरीयजानां-सुनिवनवासिगृहस्थवर्णिनां च । जपहुतयजनादिभिर्मनूनां-

फलति हि कश्चन कस्य चित्कर्थ चित् ॥ ३ ॥

हि यतः मनूनां गोपालमन्त्रव्यातिरिक्तानां मध्ये कश्चन मन्त्रो-श्वद्यादिनां शोधितः क्षितिसुरप्रभृतीनां वर्णानां मध्ये मुनिवनवा-सिप्रभृतीनामाश्रमाणां ह्वकारात् स्त्रीणां मध्ये कस्य चित्कथं चिज्-जनस्य भाग्यवशाज्जपहोसादिभिः आदिशब्देन तप्पणादेः परिप्रहः फलति फलं ददातीति योजना, हि शब्दोऽत्रावधारण इति कश्चित् क्षितिसुरो बाह्यणः, नृपः क्षत्रियः, विट् वैदयः, तुरीयः शहूः सुनियितः सन्त्वासी वानप्रस्थः, शृहस्थः कृतद्वारपरिष्रहः, वणी बह्यसादो॥३॥

अधुता गोपाळमन्त्रस्य सर्वेषु सिद्धत्वमाद् — सर्वेष्ट्रिकी

सर्वेषु वर्षेषु तथाऽऽश्रमेषु आहीषु नानाहृगजन्मभेषु । दाता फलानामसिवाञ्चितानां-द्वागेव गोपालकमन्त्र एषः ॥ ४ ॥

इत्यानम्बिद्धेधात् , रुक्षणापत्तेश्च, वाञ्चितानां स्वाभिमतानां-फुर्जानां द्वागेव झटित्येव दाता केषु सर्वेषु वर्णेषु ब्राह्मणादिषु सर्वा-श्चमेषु ब्रह्मचारिप्रभृतिषु नारीषु नानाद्वयज्ञन्मभेषु नानाप्रकारनाः मसु तथा नानाप्रकारजन्मनक्षत्रेषु सत्स्वपीत्यर्थः॥ ४॥

ण्वं सत्यपि गुरुवरणदा्श्रूषापरोपस्थिताय सन्त्रो देय-

नुनमिति।

नूनमच्युतकटाक्षपातने कारणं भवति भक्तिरञ्जसा । तच्चतुष्टयफलाप्तये नतो-मक्तिमानधिकतो हरौ गुरौ ॥ ५॥

यसमन्त्रनं तिश्चितम् अञ्युतकदाक्षपातने श्रीकृष्णकृपाऽवलो-कने मकिरञ्जसा तत्त्वतः कारणं ततस्त्रसात्कारणात् तचतुः इयफलामये प्रसिद्धयमादिपुरुषार्थचतुष्टयरूपफलप्राप्त्यर्थे हृरी वि-श्णो गुरी मन्त्रदाति च मकियुकपुरुषो दीक्षादावधिकतोऽधि-कारी भवतीत्यर्थः। प्रतेन गुरुदेवतयोरभेदेन ध्यानं कर्तव्यमिति स्रुचितम्॥ ५॥

अधुना पूजाक्रममाहे—

स्नात इत्यादिना।

स्नातो निर्मलशुङ्कसूक्ष्मवसनो घोताङ्घिपाण्यानमः स्वाचान्तस्सपवित्रसुद्धितकरः रवेतोद्धेपुण्डोड्डवलः । प्राचीदिग्वदनो निबद्धासुदृढं पद्मासनं स्वहितकः बाडऽसीनःस्वसुरुत् गणाधिपमधो बन्देत बद्धास्तिः॥६॥

स्तातः स्वगृद्धोक्तविधिना आगमोक्तविधिनाऽपीति के कि चित् , निर्पेटे विद्यारे प्रशास्तिते सूक्ष्मे वस्त्रे यस्य स् तथोक्तः, धौतेति प्रशास्तितपाणिपादवदनः, स्वाचान्तः स्मृत्युक्तविः यिना कृताचममः, सपित्रमेति पवित्रसहितः मुद्रायुक्तहस्तः, सुप-वित्रतिपाठे अतिशोभनपवित्रेण मुद्रितः मुद्रासम्बद्धो हस्तो यस्येः ति, श्वेतिति इतेतश्चासी कर्षश्चिति इतेतोर्धः प्यम्भूतातिलकेनो-ज्य्वलः, प्राचीदिग्वदनः पूर्वाभिमुखः सन्न प्राग्वदनस्य कण्ठोक्तत्वात् प्राग्वदनं मुख्यं तदसम्भवं तृदङ्मुखत्वं रात्री तु सर्वपूजास्वेवोदङ्-मुखत्वं पुराणे च तथेवाभिधानात्, अनन्तरं सुद्धं यथा स्यात्तथा पद्मासनं स्वस्तिकं वा हत्त्वा, तत्र पद्मासनं प्रसिद्धं, स्वस्तिक लक्षणं तु—

जानूवीरन्तरे सम्यक् कृत्वा पादतले उमे । ऋजुकायसमासीनं स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥

आसीन उपविष्टः स्वगुरून गणेशं च बन्देत, अथोशब्दश्चार्थेऽ-नुक्तसमुख्ये तेनाग्रे दुर्गी पृष्ठे क्षेत्रपालं च बन्देत, तदुक्तं-गौतमीये—

वामे गुरुं दक्षिणतो गणेशं दुर्गी पुरः क्षेत्रपति च पश्चात्। इति। प्रयोगश्च गुं गुरुम्यो नमः, गं गणपतये नमः, दुं दुर्गायै तम् मः, क्षे क्षेत्रपाळाय नमः, बद्धाञ्जळिः कृताञ्जलिपुटः स्वित्यर्थः अत्र शारदातिळकोक्तकमेणैतद् बोद्धव्यं दक्षिणे पुजाद्रव्यस्थापनं वामे जलकुम्भस्थापनं पृष्ठे करप्रक्षाळनपात्रस्थापनं पुरतो दीपचामराद्य-पकरणस्थापनमिति ॥ ६ ॥

भूतग्रुद्धेः पूर्व इत्यमाद— ततोऽस्रमन्त्रेणेति ।

ततोऽस्रमन्त्रेण विशोध्य पाणी त्रितालदिग्यन्यहुताशशालान्। विधाय भृतात्मकमेतद्द्रं-विशोधयेच्छु दमतिः क्रमेण ॥ ९ ॥

ततस्तदनन्तरं भूतात्मकं पृथिव्यादिपञ्चमहामृतमयमेतदर्भं-शरीरं शुद्धमतिः विश्वदमतिः विशोधयेद् देवताऽऽत्मकं कुर्योदित्यर्थः नादेवो देवमर्चयेदिति वस्तात्, क्रमेण वश्यमाणप्रकारेण, कि कृत्वाः अस्त्रमन्त्रेणेव अस्त्राय फडित्यतेन तन्मन्त्राङ्गास्त्रमन्त्रेणेव वा गन्धपुष्पाभ्यां हस्ती संशोध्य करन्यासं कृत्वाऽस्त्रमन्त्रेणेवोध्यो-गन्धपुष्पाभ्यां हस्ती संशोध्य करन्यासं कृत्वाऽस्त्रमन्त्रेणेवोध्यो- र्धन्तालत्रयं हुर्योत्, तदुकं शास्त्रायास् करन्यासं समासाय कुर्याजालत्रयं तत इति।

अनन्तरमस्त्रमन्त्रेणेव छोटिकया दशादिखन्धनम्, अस्त्रमन्त्रेणेव बहिप्राकारं जलेनात्मनः परिवेष्ट्रन्ह्यं विश्वाय कृत्वाः अत्र सम्प्रदायः हत्पश्चकाणिकास्थं दीपारीखानिसं जीवात्मानं हंस इति सन्त्रेण सु षुरणावर्त्मना मस्तकोपरि सहस्रदलकम्ळावस्थितप्रमात्मनि संयोज्य पृथिव्यादिपञ्चार्वेशितस्वाति तत्र विलीनानि विसा-द्य भूतशुद्धि कुर्यात् ॥ ७ ॥

भूतशुद्धिमाह— इडावक इति।

> इडावके पूर्व सतनगतिषीजं सलकः स्मरेत् पूर्व मन्त्री सकलभुवनोञ्छोषणकरम् ॥ स्वकं देहं तेन वततवपुषाऽऽपूर्य सकलं-विद्योष्य व्यासुन्नेत्वसमय मार्गेण खमणेः ॥ ७॥

इडावके वामनासापुटे सलवकं विन्तुसाहितं सत्ततगातिवाजे वायुबीजं यमितिरूपं पूर्व प्रथमं मन्त्री साधकः स्मरेत्॥ किम्भूतं धूम्रं कृष्णवर्ण, पुनः किम्भूतं सक्केति पश्चभूतमय-देहराषिकं तथा च बामनासापुरेन वायुमाकर्षन् भोडशवारं वा-युवीजं जपेदिति भावः। अनन्तरं सकलं सर्वं स्वकीयं शरीरं तेन ज्ञान । प्रतित्वपुर्वा विस्तीर्णशासिरेणांपूर्य पूर्यस्था है । हरथवायोषीद्योनेक्यं विविन्त्य विद्योज नीत्वा चतुः पष्टिवारं वायु-बीज कुम्मकेन जणवा समणेः स्टर्यस्य मार्गेण पिङ्गलया वक्षिणना-सापुटन रेचनेनैव बायुबीजं ह्यात्रिशहारं जपन् बायुं स्यामुखेस त्यजेवित्यर्थः ॥ ८ ॥ Carl And Anna Carlo

वेनेति ।

तेनेव मार्जेण विलीनमार्कः बीजं विवित्स्यादणमाशुसुक्षकेः।

आ।पूर्व देहं परिद्वा वामतोः मुझेत्समीरं सह मस्मना बहिः॥९॥

तेनैव खमणेः स्थेस्य मार्गेषा दक्षिणनासाषुदेन विलीनः सम्बद्धो मारतो वायुर्वेत्र तद् आशुशुक्षणेवेन्ह्रबीजं समिति अरण-मरणवर्णे विविन्त्य वायुनाइऽध्यं तद्धोजस्य बेह्दश्वारजपेन पुरकं-इत्वादनन्तरं हुम्भकेन चतुर्गुणं रंबीजं जपन् देहं परिद्धा तद्भूवे-रमिति द्वाविश्वाद्धारं जपन् वामत इडामार्गेण वामनासापुदेन भस्मना सह बहिः समीरं वायुं मुश्चेदित्यर्थः ॥९॥

जन्पत्ति दर्शयति— टपरमिति ।

टपरमतीव शुरसम्तांशुपथेन विधुं-नयतु ललाटचन्द्रमसुतस्सकलाणेमयीम् । लपरजपानिपात्य रचयेच तथा सकलं-वपुरस्तौघरुष्टिमथ बन्नकराङ्गमिदम् ॥ १०॥

दस्य परष्ट्रपरः ठकारस्तमतीव शुद्धं श्वेतं विश्वं चप्रवीजक्ष्यम् अमृतांश्चायेत वामनासापुटेन वोडशायर्जपेन
ळळाटचन्द्रं असरन्त्रस्थचन्द्रं नयतु प्रापयतुः, नतु सर्वशायीळळाटचन्द्रं असरन्त्रस्थचन्द्रं नयतु प्रापयतुः, नतु सर्वशायीरस्य दन्धत्वात् कथममृतांश्चायेत चन्द्रवीजनयनमिति चेन्नः,
पूर्वोक्तस्य माचनाऽऽत्मकत्वात्, अथानन्तरम् अमृतः अमृतांशोळेळाटचन्द्राष्ट्रसरन्त्रस्थशशाङ्कात् सक्ळाणमयी मातृकामयीम् अमृतसमृहृज्ञाष्टे छपयो वकारः वरुणवीजिमिति यावत् तज्जपेन
कुम्मकेन चतुःषष्टिवारजपेन निपात्य उत्पाद्य तया मातृकामय्या
पृष्ट्या इदं सक्ळ शासीरं रचथेदारचयेत्, कीइशं वपुर्वक्रकराङ्गंवक्रं च करस्य अङ्गम् अवयवक्रपं यत्र तत्त्रथा वक्रकराङ्गंवक्राक्यं कराव्यं चेत्यर्थः, अनन्तरं दक्षिणनासापुटेन वायुं रेचयेत् ळमिति पृथ्वीवीजं पीतवर्णे द्वाविश्वासारं जपन् तत् शरीरंसुद्दर्षं विन्तयेत् तद्य सोऽहमित्यात्ममन्त्रेण असरन्त्राज्ञीवं हुद्याम्मोजमान्त्रेषिति सम्भवायः॥ १०॥

अधुना मातृकान्यासं दर्शयति = शिरोवदनेति ।

शिरेश्वद्नवृत्तदक्ष्रवणघोषगगडोष्ठदद्-द्वये च सशिरोमुखेऽच इति च क्रमाद्वित्यसेत् । इल्क्ष्य करपादसन्धिषु तद्यकेष्वादरात् सपाइर्वयुगपृष्ठनाभ्युद्रकेषु याचानथ ॥ ११॥

AT.

ŋ:

ळळाटस्योपळक्षकः शिर:शब्दो ललारमुखमावृते: शारदादशेनात्, एकत्राक्षरद्वयस्यापि न्यासापाताञ्च, दनवृत्तं मुखमण्डलं दक्ष्रवणघोणगण्डौष्ठदन्तानां द्वयमिति सः मासः द्वयामति हुगादावपि सर्वत्र सम्बध्यत घोणा नासिका, दृदृद्व-ये दन्तपङ्किद्दये, इत्युक्तेषु स्थानेषु अचः बोड्डश स्वरानं क्रमेणैका-क्षरक्रमेण विन्यसेत् तथा हुळ्य कादीति व्यक्षनानि च तत्र कादी-नि विशास्यक्षराणि बादरात् बादरपूर्वकं करपादसन्धिषु तदग्र-केषु च विन्यसेद् अनन्तरं यकारादीनि पञ्चाक्षराणि सपाइवेयुग-पृष्ठनाभ्युदरकेषु पार्श्वयुगेन सह वर्तते यत् पृष्ठनाभ्युदरन्तञ्ज ।विः न्यसेत् तथाऽनन्तरमनेन वश्यमाणमार्गेण याद्याच् वर्णान् हृद्या-विस्थानगतान् अत्रापि करपशुगयोद्धदरवक्त्रयोश्च हृद्यपूर्व यः था स्याज्ञथा अन्वहं प्रतिदिनं न्यसतु करपञ्चगादीनां पूर्वैः पदैः स-मस्तानामपि हृदयश्र्वामिति कियाचिशेषणेन सह सम्बन्धः सापे-सत्वाद्त्रासमास रति व तुल्यप्रधानसापेक्षविषयं प्रष्टव्यं, किमर्थे-शुद्धकलेवणसद्धये शुद्धशरीरसम्पादनार्थामित्यर्थः॥ ११ ॥

इत्यारचय्येति ।

हृद्यकक्षककुरकरमूलदोः-पद्युगोद्रचक्रगतान् बुधः । हृद्यपूर्वमनेन पथाऽन्वह-न्यसतु शुक्रकलेयरसिक्षये॥ १२॥

इत्युक्तप्रकारेण वयुः शिशस् अणेशताईकेन पञ्चासद्ध-णैः आरवय्य रचयित्वा अनत्तरं तेरेव पञ्चाशद्वर्णैः सार्जन इत्यारचय्य चपुरर्षाशतार्छकेन सार्द्धक्षपेशसविसर्गकसोभयेस्तैः। विन्यस्य केशचपुरस्सरम्तियुक्तैः कीर्त्यादिशक्तिसाहितैन्यसतु क्रमेण॥ १३॥ अथ कथयाम्यर्णानां मृतीःशक्तीः समस्तभुवनमयीः। केशवकीर्ती नारायणकान्ती माधवस्तथा तुष्टिः॥१४॥

क्षपेशसाविसर्गकसोमयैः अर्द्धक्षपेशेन सह वर्तन्त इति सार्द्धक्षपेशाः अर्द्धचन्द्रसहिताः तैः सानुस्वारैरित्यर्थः सविसर्गकैः विसर्गसहितैः सोभयैरनुस्वारविसर्गसहितैः विन्यस्य तथा आदौ रारीरसम्पा-दनार्थ शुद्धमीतृकाऽक्षरैर्विन्यस्य तदनन्तरं तेष्वेव छलाटादिषु मातृकास्थानेषु अं नम इत्यादीन क्षं नमइत्यन्तान् तथा अः नम इत्यादीन क्षः नम इत्यन्तान् तथा अंः नम इत्यादीन् क्षंः नम इत्य-न्तान् वर्णान् विन्यस्येदित्यर्थः, एवं चतुर्विधो मातृकान्यासङ्कः। नजु कथमर्णशतार्द्धकेनेत्युक्तं वर्णानामेकपञ्चाशस्वादित्युच्यते क्षका-रेणाक्षरद्वयस्यैकीकरणात् छत्वेन छकारद्वयस्यकीकरणाद्वा छोक-प्रसिद्धेर्वा प्रकरणेनैकपञ्चाशत्संख्यायास्तात्पर्येऽधिगते पञ्चाशद्वर्ण प्वैकपञ्चा शत्संख्यापर इति प्रपञ्चसारविवरणे श्रीप्रमानन्द्रभट्टा-चार्यशिरोमणयः। वस्तुतस्तु अर्णशतार्द्धं च कं चार्णशतार्द्धकं-तेनाक्षराणामेकपञ्चाशत्वमायातम् । असंमविभागे वा अर्द्धशब्दः । केशवन्यासमाह विन्यस्य केशवेति, केशवः पुरःसरः प्रथमो-यासां मूर्तीनां ताः तथा च केरावादिमूर्तिसहितः कीर्त्यादि-शक्तियुक्तेश्च मातृकाक्षरैर्छलाटादिषूक्तस्थानेषु यथाक्रमं न्यासः कार्यः ॥ १३ ॥ १४ ॥

गोविन्दः पुष्टियुतो विष्णुधृती सूद्नश्च मध्वाद्यः। ज्ञान्तिस्त्रिविक्रमश्च कियायुतो वामनी द्या-युक्तः॥ १५॥

सुदनश्च मध्वाद्यः मधुसूदन इत्यर्थः ॥ १५ ॥

श्रीधरयुता च मेघा हृषीकनाथश्च हर्षया युक्तः । अम्युजनाभश्चद्धे दामोदरसंयुता तथा लजा ॥१६॥ हृषीकनाथो हृषीकेश स्त्यर्थः, अम्बुजनाथः पद्मनाथः॥ १६॥

लक्ष्मीः सवासुदेवा

संकर्षणकः सरस्वतीयुक्तः।

माचो चुन्नः मीतिसमेतोऽ-

निरुद्धको रतिरिमाः स्वरोपेताः॥ १७॥

प्राचो चुम्नः प्रद्युम्नः ॥ १७ ॥

चिक्रजचे गदिदुर्ग

शार्जी प्रभवाऽन्वितस्तथा खड्गी।

सत्या शङ्खीचण्डा

ष्ट्रिवाण्यौ मुसलियुग्विलासिनिका ॥ १८ ॥ भूली विजया पाशी विरजा विश्वान्वितोऽम्युशीर्भूयः। विमदा मुकुन्दयुक्ता नन्दजसुनन्दे स्मृतिश्च नन्दियुता १९

नरऋडी नरकजिता

समृद्धिरथ शुद्धियुग्घरिः कृष्णः।

बुद्धियुतः सत्ययुतमुक्तिः

मैतियुक्तः स्यात्ततः शौरिः ॥ २० ॥ ॥ १८ ॥ १८ ॥ १० ॥

क्षमया ग्रतो रमया जनाईनो मेचभूषरः क्वेदी। विद्वासमृत्तियुक्ता क्वित्रा वैक्कण्ठयुक्तथा वसुद्गा।२१॥

क्रेदी क्रोदिनीत्यर्थः छन्दोमङ्गमयात्तथोकः । विश्वादिमूर्त्तिरिति

पुरुषोत्तमश्च वसुधा बलिना च वरा बलानुजोपेता। भूयः परायणाख्या बालः सुक्ष्मा द्वमसंध्ये च॥ २२॥

॥ २२ ॥

सरुषा प्रज्ञा इंसः प्रभा वराहो निशाच विमलोऽमोघा। नरसिंहविद्युते च प्राणिगदिता सर्तयो हलां शक्तियुताः२३

अमोघेतिच्छेदः ॥ २३ ॥

पूर्वोक्तकेशवादिम् चिकीत्यीदिशक्तिन्यासप्रकारं दशयति—

वर्णानुक्त्वा साधेचन्द्रान् पुरस्तान्-मूर्तीः शक्तीर्ङेऽवसाना नतिं च । उक्ता न्यस्येत् यादिभिः सप्तधातृन् प्राणं जीवं क्रोधमप्यात्मनेऽन्तान् ॥ २४ ॥

पुरस्तात् प्रथमं वर्णान् अकारादिक्षकारान्तान् उक्त्वा कथं-भूतान वर्णान सार्धचन्द्रान सबिन्द्रन अनन्तरं मूर्तीः केशवाद्याः शक्तीः कीर्त्याचाः छेऽवसानाः इत्युभयेन सम्बध्यते तन्न हृदय-प्राहि प्रत्यासत्तेः लाघवाच अं केशवाय कीत्ये नम इति प्रयोगे केश-चायेत्यत्र नमःपदस्य योगाभावाश्चतुर्थ्यनुपपतिः न हि विष्ण-वे सुर्याय नम इति भवति, भवति च विष्णवे नम सुर्याय नमः इति तथा च केशवाय नमः कीत्यें नम इति प्रयोगापाचेः उमयत्र वा चकारो देयः समुच्चयख्यापनार्थः, स श्रिये चामृताय चेति वत् तथा मातृकाक्षराणामपि उमयसम्बन्धार्थे द्विः प्रयोगापत्तिः, अं-केशवकीर्तिभ्यां नम इति प्रयोगे तु नैते दोषाः पतान्त तत्र द्वन्द्वस-मासवद्यात् सहितावस्थितयोरेवोपस्थितौ चतुर्थ्यर्थान्वयसम्मवाः त् वर्णान्वयसम्भवाश अग्नीषोमयोरिव सहितावस्थितयोर्देवतात्वं, कथं तर्हि यादिषु त्वगादिप्रयोगः कार्य इत्युच्यते यं त्वगात्मने पुरुषोत्तमवसुधाभ्यां नमः रं असुगात्मने बलिपराभ्यां नम इत्येवं-कप इति, मन्त्रमुक्ताविकारेण तथैवाभिधानात्, आत्मने इत्यस्य सुबन्तप्रतिकपकनिपातत्वेनादे(षादिति तु प्रपञ्चसारविवरणे प-रमानन्दभट्टाचार्याः तथा च अं केशवकीर्तिभ्यां नमः इति प्रयो-गः मन्त्रमुक्तावलीकारलघुदीपिकाकारत्रिपाठि बद्दोपाष्यायावैद्याध-राचार्यपरमानन्दभद्वाचार्यसमतः, अं केशवाय कीत्ये नम इति प्रयोगः प्रमपादाचार्यप्रभृतीनां संमत इति, मात्वा यथागुरुसम्प्रवारां-

ब्यवहर्तक्यमिति। अत्रैव न्यासविशेषमाह—यादिभिरिति यकाराधैर्द-शभिरक्षरैः सह सप्त धातृन् त्वगस्र्ङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जशुकाख्यान् आत्मनेऽन्तान् आत्मने इतिशब्दः अन्ते येषान्ते तथाप्राणं जीवं क्रोधं-च आत्मनेऽन्तं हृदयादिषु यथास्थानेषु विन्यस्येदित्यर्थः, प्राणं-शक्तिमित्यपि पाठान्तरम् ॥ २४ ॥

केशवादिन्यासे ध्यानमाह— उद्यदिति ।

उचत्प्रयोतनदातरुचिं तसहेमावदातं— पार्श्वद्वन्द्वे जलधिसुतया विद्वधात्र्या च जुष्टम् । नानारत्नोस्त्रसितविविधाकल्पमापीतवस्त्रं-

विष्णुं बन्दे दरकमलकौमोदकी चक्रपाणिम् ॥२५॥
अहं विष्णुं बन्दे की दशम् उद्यन्तुद्यं गच्छन् प्रद्योतनः
सूर्यः तस्य यच्छतं तस्येव किंचिदी सिर्यस्य तं. पुनः तसे ति-विष्ठमध्यनिक्षिप्तकाञ्चनवद्गौरं, पुनः की दश्चं पार्श्वद्वन्द्वे इति-दक्षिणवामपार्श्वद्वये जलि धिसुतया लक्ष्म्या तथा विश्वधात्र्या पृथिव्या जुष्टं-

सेवितं, पुनः किम्भृतं नानाविधरत्नेन शोभितो नाना बहुप्रकार आकर्णो भूषणं यस्य, पुनः कीदृशम् आपीतेति-आसम्यक् प्रका-रेण पीते वस्त्रे यस्य तं, पुनः कीदृशन्दरः शङ्कः पद्यं कमलं कीमो-स्की गदा चक्रम् पतानि पाणौ यस्य तम्, अत्र ऊर्ध्वाधःक्रमेण वाम-भागे शङ्कपद्ये दक्षिणभागे गदाचके इति बोध्यम् ॥ २५॥

ध्यानन्यासयोः फलमाइ—

घ्यात्वैव(मिति ।

ध्यात्वैवं परमपुमांसमक्षरैयां-विन्यस्येदिनमनु केशवादियुक्तैः । मेथाऽऽयुःस्मृतिषृतिकीर्तिकान्तिलक्ष्मी-सौभाग्यैश्चिरमुपबृहितो भवेत्सः ॥ २६ ॥

प्वमुक्तप्रकारं परमपुमां विष्णुं ध्यात्वा योऽनुदिनं प्रत्यहं-केशवादिसहितैमीतृकाक्षैर्विन्यस्येत् स पुरुषः मेधादिभिक्षिरं बहु- कालम् उपवृंदितउपचितो भवति मेघा घारणावती बुद्धिः आ-युर्जीवनं स्मृतिः स्मरणं घृतिर्घैर्यं कीर्त्तिक्त्क्रष्टकमेकथा कान्तिः-सौन्दर्यं लक्ष्मीरैश्वर्यं सौभाग्यं सर्वप्रियत्वम् ॥ २६ ॥

न्यासविशेषमाह—

अमुमिति ।

ÌS,

14

X.

अमुमेव रमापुरःसरं प्रभजेद्यो मनुजो विधि बुधः। समुपेत्य रमां प्रथीयसीं पुनरन्ते हरितां व्रजत्यसी॥२७॥

यः पण्डितो मनुष्यः अमुमेव विधि केशवादिन्यासप्रकारं-रमापुरःसरं श्रीबीजमादौ दत्वा प्रभजेत् करोति असौ पुमान् इह लोके प्रधीयसीं महतीं रमां लक्ष्मीं समुपेत्य प्राप्य पुनरन्ते अवसाने हरितां विष्णुत्वं व्रजति प्राप्तोतीत्यर्थः ॥ २७ ॥

तत्त्वन्यासं दर्शयति— इत्यच्युतीत्यादि ।

इत्यच्युतीकृततनुर्विद्धीत तत्त्व-न्यासं मपूर्वेकपराक्षरनत्युपेतम् । भूयः पराय च तदाह्वयमात्मने च नत्यन्तमुद्धरतु तत्त्वमनृन् क्रमेण ॥ २८॥

इति पूर्वे किप्रकारेण अच्युतीक्वततनुः सम्पादितविष्णुरारीरः तत्त्वन्यासं वश्यमाणप्रकारं विद्धीत कुर्योत्, प्रकारं द्र्ययति—मः पूर्वो यस्य स मपूर्वः कः परो यस्य सः कपरः नत्युपेतं नमःशब्दसहितं तथा च मकारादिब्युत्क्रमेण ककारपर्यन्तमेकेकाक्षरं नमःपदसहितं कृत्वा भूयोऽनन्तरं परायेतिपदं दत्वा अनन्तरं तदाह्वयं तेषां तत्त्वानामाद्ययं वश्यमाणं नाम दत्वा अनन्तरम्
आत्मने इतिपदं दत्वा अनन्तरं नत्यन्तं नमःपदमन्ते दत्वा क्रमेण
तत्त्वमनून् तत्त्वमन्त्रानुद्धरतु ॥ २८ ॥

अधुना तत्त्वानां नामानि न्यासं स्थानं च दर्शयति-

सकलवपुषि जीवं पाणमायोज्य मध्ये न्यसतु मतिमहङ्कारं मनश्चेति मन्त्री।

## कमुखहृदयगुद्धाङ्घिष्वथोद्घाब्दपूर्व-गुणगणमथ कर्णादिस्थितं श्रोत्रपूर्वम् ॥ २९ ॥

सकलवपुषि सर्वोङ्गन्यापके जीवं प्राणं च मन्त्रे आयोज्य तेन न्यस्यतु तथा च मं नमः पराय जीवात्मने नमः भं नमः पराय प्राणात्मने नमः इति द्वयं सर्वेदारीरे विन्यस्येदित्यर्थः इति, तत्त्वपदं दत्वा मं-नमः पराय जीवतत्त्वात्मने नमः इति के चित्तत्प्रयोगान्कुर्वन्ति तन्न प्रमाणाभावात् मृर्तिपञ्जरन्यासेऽपि मृत्तिपद्प्रयोगापत्तेः, अत्र मका-रादीनां बिन्दुसाहित्यं सम्प्रदायावगतं बोद्धव्यं, मध्ये दृद्ये मतिम् अहङ्कारं मनश्च मन्त्रे आयोज्य तेन मन्त्री न्यस्यतु त-था वं नमः पराय मत्यात्मने नमः फं नमः पराय अहंकारा-त्मने नमः पं नमः पराय मनआत्मने नमः इति त्रयं हृदि विन्य-स्येदित्यर्थः । अथोऽनन्तरं कमुखद्वदयगुह्याङ्घ्रिषु पञ्चसु स्थानेषु शब्दपूर्व गुणसमुदायं शब्दस्परीरूपरसगन्धात्मकं मन्त्रे आयोज्य तेन न्यस्यतुं तथा च नं नमः पराय शब्दात्मने नमः इति शिरसि, धं नमः पराय स्पर्शात्मने नमः इति मुखे, दं नमः पराय रूपात्मने नम इति हृद्ये, थं नमः पराय रसात्मने नमः इति गुह्ये, तं नमः पराय ग-न्धात्मने नमः पादयोः विन्यस्येदित्यर्थः । अधानन्तरं श्रोत्रत्वग्दक्-जिह्वाद्राणात्मकं कर्णादिस्थितं कर्णत्वक्दक्जिह्वाद्राणेषु स्थितं यथा स्यात्तथा न्यस्यतु तथा च णं नमः पराय श्रोत्रात्मने नमः इति श्रोत्रयोः, ढं नमः पराय त्वगात्मने नमः इति त्वचि, डं नमः पराय दगात्मने नमः इति नेत्रयोः, ठंनमः पराय जिह्वात्मने नमः इति जिह्वा-यां, दं नमः पराय ब्राणात्मने नमः इति ब्राणयोरिति विन्यस्येत् ॥२९॥ वागादीति ।

依

बागादीन्द्रियवर्गमात्मनिलयेष्वाकाशपूर्व गणं-मूध्न्यस्यि हृद्ये शिवे चरणयोहृत्युण्डरीके हृदि । विम्बानि ब्रिषडष्टयुग्दशकलान्याप्तानि सूर्योडुराइ-

बन्हीनां च यतस्तु भृतवसुसुन्यक्ष्यक्षरैर्मन्त्रवित्॥३०॥

वागादीन्द्रियवर्गं वाक्पाणिपादपायूपस्थात्मकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं-मन्त्रे आयोज्य आत्मनिलयेषु मुखपाणिपादपायूपस्थेषु न्यस्पतु तथा च जं नमः पराय वागात्मने नमः इति मुखे, इं नमः पराय पाण्यात्मने नमः इति पाण्योः,जं नमः पराय पादात्मने नमः पादयोः, छं नमः पराय पाखात्मने नमः इति पायी, चं नमः पराय उपस्थात्मने नमः इत्यु-पस्थे विन्यस्येदित्यर्थः, आकाशपूर्वे गणमाकाशवाय्वाग्नेजलपृथि-ब्यात्मकं मन्त्रे आयोज्य मूर्धन्यास्ये हृद्ये शिवे लिङ्गे चरणयो-न्यस्यतु तथा च ङं नमः पराय आकाशात्मने नम शिरासि, धं नमः पराय वाय्वात्मने नमः इति मुखे, गं नमः परायाग्न्यात्मने नम इति हृद्ये, खं नमः पराय जलात्मने नम इति लिक्ने, कं नमः पराय पृथिव्यात्मने नमः इति पादयोर्न्यस्येदित्यर्थः । हृत्युण्डरीकमित्यादेरवमर्थः हृत्युण्डरीकं तथा सुर्योद्धराह्नहीनां वि **म्बानि सूर्यचन्द्राग्नीनां मण्डलानि त्रीणि द्विषड**ष्टयुग्दराकलाव्याप्तानि द्वादशषोडशदशकलायुक्तानि यतस्तु भूतवसुमुन्यश्यक्षरैः यतो य-काराद् यो भृतवर्णः पञ्चमवर्णः शकारः वसुवर्णोऽष्टमाणी हकारः मु-निवर्ण सप्तमः सकारः अक्षिवर्णो द्वितीयवर्णो रेफः एतेश्च सहितानि मन्त्रे आयोज्य हृदि न्यस्यतु तथा च द्यां नमः पराय हृत्पुण्डरीकात्म-ने नमः हं नमः पराय द्वादशकलान्याप्तसूर्यमण्डनात्मने नमः सं नमः पराय षोडशकलाव्याप्तचन्द्रमण्डलात्मने नमः रं नमः पराय दश-कलाव्याप्तवन्हिमण्डलात्मने नमः इति चतुष्ट्यं हृद्ये न्यस्यतु ॥ ३०॥ म्रथ परमेष्ठिपुनांसौ विद्वानिहत्ती च सर्वहत्युपनिषदः। न्यस्येदाकाशादिस्थाने षोपरवलाणैः सलवकैः ॥ ३१ ॥

अधानन्तरं परमेष्ठिष्कुमांसी विश्वनिवृती सर्वहृत्युपनिषदो रह-स्यान् षोपरवलाणीरिति षकारः रेफस्य उप समीपं तेन रेफसमीप-वर्तिनी यकारलकारी लक्ष्येते वकारो लकारश्च एतैः सलवकै विन्दुसहितैः सहितान् आकाशादिस्थाने न्यस्येद् आकाशादि स्यासस्थानेषु मुध्न्यीस्ये हृद्ये लिङ्गे चरणयोर्न्यस्येत्॥ ३१॥

अत्रैव विशेषमाह--

वासुदेवइति ।

वासुदेवः संकर्षणः प्रयुक्तश्चानिरुदकः। नारायणश्च क्रमशः परमेष्ट्यादिभिर्युताः॥ ३२॥ क्रमशः क्रमेण परमेष्ठयादिभिः सिहता वासुदेवादयो न्य-सिनीया तथा च षं नमः पराय वासुदेवाय परमेष्ठधातमने नमः इति शिरसि, यं नमः पराय संकर्षणाय पुरुषातमने नमः इति सुखे, छं नमः पराय प्रदुम्नाय विश्वातमने नम इति हृदये, वं-नमः पराय अनिरुद्धाय निवृत्यातमने नमः इति छिङ्के, छं नमः पराय नारायणाय सर्वातमने नमः इति हृदये, विन्यस्येदित्यर्थः, के चिन्तु पर-मेष्ठथादेरनन्तरं वासुदेवादेः प्रयोगं कुर्वन्ति ॥ ३२ ॥

ततः कोपतत्त्वं चरौबिन्दुयुक्तं-वृसिंहं न्यसेत्सर्वगात्रेषु तज्ज्ञः । क्रमेणेति तत्त्वात्मको न्यास उक्तः स्वसानिष्यकृदिइवमृत्यीदिषु द्राक् ॥ ३३ ॥

ततस्तद्दनन्तरं क्रमेण गुरूपदेशक्रमेण तज्ञः नृसिंह्बीजञ्चः क्षरी क्षकाररेफ श्रौकारहातिमिलितस्वरूपं बिन्दुयुकं तथा कोपतत्त्वं नृसिंहं- च मन्त्रे आयोज्य सर्वगात्रेषु न्यस्येत् तथा च चौं नमः पराय नृसिं- हाय कोपात्मने नमः इति सर्वगात्रेषु न्यस्येदित्यर्थः तत्त्वन्यासमुपसंह- रित इत्युक्तप्रकारेण तत्त्वात्मको न्यासः कथितो भवति कीद्दशः विश्व- मृत्यीदिषु स्वसांनिध्यक्तत्कृष्णसांनिध्यक्तत् बिम्बादिष्विति के चित् बिम्बं प्रतिमा मृतिः शरीरम् आदिपदेन मणिमन्त्रादिसकलस्य परिप्रद्दः पतेषु हरेः सान्निध्यं करोतीत्यर्थः, क चिन्मत्यीदिष्विति पाठः ॥३३॥

एतन्न्यासप्रयोजनमाह— इति कृत इति ।

इति कृतेऽधिकृतो भवति धुवं सकलवैष्णवमन्त्रजपादिषु । पवनसंपमनं त्वसुना चरं-चामिह जप्तुमसौ मनुमिच्छति ॥ ३४॥

तस्वन्यासे कृते धुवं निश्चितमधिकतो भवति न केवलं गोपा-स्रविषयमन्त्रकथनादत्रैव अपि तु सकलवैष्णवमन्त्रजपादिष्वपोत्यर्थः, भधुना प्राणायामप्रकारमाह--पवनसंयमनमिति, असौ साधकः यं-मनुम् इह व्यवहारभूमौ जप्तुमिच्छति अमुना मन्त्रेण पवनसंयमनं-प्राणायामं चरतु कुर्यादित्यर्थः॥ ३४॥

अत्रैव प्रकारान्तरमाह—

अथ वेति।

अथ वाऽिखलेषु हरिमन्त्र-जपविधिषु मूलमन्त्रतः । संयमनममलधीर्महतो-विधिनाऽभ्यसंश्चरतु तत्त्वसंख्यया ॥ ३५ ॥

मूलमन्त्रतो स्लमन्त्रेण, वश्यमाणदेशाक्षरेणेति के चिद्, वस्तुः सस्तु सप्ताक्षरगोपालवल्लभमन्त्रेण तस्यैव मूलमन्त्रत्वेनाभिधानात्त- स्वनस्य प्रयोजनान्तराभावात् तस्वसङ्ख्ययाऽष्टाविंशतिवारं चतुः विंशतिवारमिति के चित्॥ ३५॥

पुरतो जपस्य परतोऽपि विहितमथ तत्रयं बुधैः । षोडश य इह समाचरेहिनशः परिपूर्यते स खलु मासतोऽहसः ॥ ३६॥

पुरतो जपादौ पश्चाच तत्त्रयं बुधैर्विहितं प्राणायामत्रयं,-रेचकादित्रयमिति के चिद्, एतेन जपाङ्गत्वाच तत्राद्यन्तेऽयं-दर्शितः॥३६॥

अत्रैव प्रकारान्तरमाह— अथ वेति ।

अथ वाऽङ्गजन्ममनुना सुसंयमं-सक्तलेषु कृष्णमनुजापकर्मसु ।

### सिंहतैकसप्तकृतिवारमभ्यसं-स्तनुयारसमस्तदुरितापहारिखा ॥ ३७ ॥

कृतीति कृतिच्छन्दसो विदात्यक्षरत्वात् सहितमेकं यत्र ताहदा-सप्तकृतिवारं अथ वा सहितानि मिलितानि एक सप्तकृतयः उभय-त्राष्टाविद्यातिवारमित्यर्थः सर्वेषु कृष्णमनुजापकमसु अङ्गजन्म-मनुना कामबीजेन प्राणायाममभ्यसंस्तनुयात् प्रथममेकं ततः सप्त ततो विद्याति ततोऽभ्यासपाटवेऽष्टाविद्यातिवारमित्यर्थः, कश्चित्तु प्रथमं सप्त ततो विद्यतिस्ततपकं ततोऽष्टाविद्यातिवारमभ्यासक्रमेणेति सात्पर्यमाह तत्र प्रमाणं स एव प्रष्टव्यः॥ ३७॥

मन्त्रविशेषप्राणायामप्रकारमाह्— अष्टाविशतीति ।

अष्टाविदातिसंख्यमिष्ठफलदं मन्त्रं दशाणे ज्य-न्नायच्छेत्पवनं सुसंशितमतिस्त्वष्टादशाणेनचेत्। श्रभ्यस्यन् रविवारमन्यमनुभिषेणीनुरूपं जपन् कुर्याद्रेचकपूर्वकर्मनिपुणः प्राणप्रयोगं नरः॥ ३८॥

सुसंशितमितः विमलबुद्धिः अद्याविश्वतिसंख्यं द्शाणं द्शा-क्षरमन्त्रं जपन् प्रायच्छेत्प्राणायामं कुर्यात्कीदृशं द्शाणंम् इष्ट-फलदं स्वामिमतफलदं तत्र द्शाक्षरमन्त्रस्य वारचतुष्ट्यं जपेन रेच-कम् अद्यवारजपेन पूरकं षोडशवारजपेन कुम्भकं कुर्व्यादिति गुरुस-म्प्रदायः अद्यव्याणं चेत्प्राणायामः कियत इति शेषः तदा रवि-वारं द्वादशवारमभ्यस्यन् प्राणायामं कुर्यादिति गुरुसंप्रदायः, अन्य-मनुमिरन्यमन्त्रैश्चेत्प्राणायामः कियते तदा वर्णानुरूपं मन्त्रवर्णानां-तारतम्येन जपं कुर्वन् कुर्यात्, अत्र स्वल्पाक्षरैमेन्त्रैबंद्ववारम् अनल्पा-क्षरैमेन्त्रैः स्वल्पवारं जपेदित्यर्थः कीद्यशः साधकः रेचकपूरककुम्म-काख्यकमंकुशलद्दर्यर्थः, रेचकस्य त्यागस्य पूर्वकर्मणी पूरककुम्भके तत्र निपुण इति रुद्रथरः, तिश्वन्त्यम् एवमि रेचके नैपुण्यालामात् प्रमुखसारानुसारिणोऽस्य प्रन्थस्य शारदाप्रन्थानुयायित्वाश्च ॥३८॥

De

अधुना प्राणायामप्रकारं द्शीयति—

#### रेचयेनमारुतमिति।

रेचयेन्मारुतं दक्षया दक्षिणः पृरयेद्वामया मध्यनाड्या पुनः । धारयेदीरितं रेचकादित्रयं-स्यात्कलादन्तविद्याख्यभात्रात्मकम् ॥ ३९॥

दक्षिणो विचक्षणः पुरुषः दक्षया दक्षिणनाड्या मारुतं-वायुं रेचयेत् त्यजेत् तथा वामया वामनाङ्या त्यक्तवायुं पूर-येद् मध्यया सुषुम्णया नाड्या मारुतं वायुं धारयेद् इत्यु-क्तप्रकारेण रेचकादित्रयं रेचकपूरककुम्भकाख्यत्रितयम् ईरितं-कथितं रेचकादिष्ववाधिकालमाइ—कलादन्तेति, डरा, दन्ता द्वात्रिंराद्, विद्याः चतुःषष्टिरूपाः एतत्संख्याकमा-श्रात्मकमित्यर्थः, अत्र भैरवित्रपाठिनः यत्र मन्त्रगणनया प्राणा-यामः तत्र कुम्भककाल एवोक्तः श्वासाभ्यासक्रमेण प्राणायाम-संख्यया मन्त्रजपः कार्यो निर्गमप्राणायामे तु रेचकादिगणना का-र्येत्याहुः, मात्रशब्देन च वामाङ्गुष्ठे कनिष्ठाद्यङ्कुळीनां प्रत्येकं पर्व-त्रयस्पर्शकालः कथ्यते वामहस्तेन वामजानुमण्डलस्य प्रादक्षिण्ये न स्पर्शकालश्च, यदत्र रुद्रोपाध्यायैरुक्तं यद्यप्यत्र रेचकं प्रथममुक्तं तद्-नन्तरं पूरकं तथाऽपि प्रथमं पूरकमनन्तरं कुम्भकं क्षेयं यतो गृहीत-धृतस्य त्यागो भवति यत्पुनर्व्यत्यासेन कथनं तद्गोपनाय एवं कलाद-न्तेत्याद्यपि व्यत्यासेन बोद्धव्यम्, इडयोत्कर्षयेद्वायुमित्यादिशारदादः र्शनाद् पवं च गृहीतचतुर्गुणेन घारणं तद्देन त्याग इत्यपि दर्शितं-भवतीति,तन्न,प्रपञ्चसारानुसारिणो प्रन्थस्यास्य शारदानुयायित्वात् प्रपञ्चसारे रेचकादित्वस्यैवोक्तत्वात् पूरकादित्वस्याष्टाङ्गयोगान्तर्भूत-प्राणायामविषयत्वाद् यदुक्तं गृहीतस्य त्यागो भवति तत्रोच्यते स्या-भाविकवायुधारणस्यात्रापि सत्त्वादन्यथा शरीरपातापके यदुकं-व्यत्यासेन गोपनार्थं कथनमिति तद्युक्तं मन्त्रभिन्नस्यानुष्ठानभागस्य अजुमार्गेणैव वक्तुं युक्तत्वाद् यदुक्तं गृहीतचतुर्गुणेनैव घारणं तदः धेन त्याग इति तद्प्ययुक्तं प्रमाणाभावाद् दक्षिणाम् तिसंहितायाम् अङ्गुलीनियमोऽपि प्राणायामे कथितो यथा—

किनिष्ठाऽनामिकाङ्कुष्ठैर्यक्षासापुटधारणम् । प्राणायामः स विक्षेयस्तर्जनीमध्यमे विनेति ॥ ३९ ॥ प्रकृतमुपसंहरक्षात्मयागार्थं देहे पीठकल्पनां द्रशयित— प्राणायाममित्यादिना ।

प्राणायामं विधायेत्यथ निजवपुषा
कल्पयेद्यागपीठंन्यस्येदाधारशक्तिप्रकृतिकमठशेषक्षमाचीरसिन्धृन् ।
श्वेतद्वीपं च रत्नोज्ज्वलमहिनमहामण्डपं कल्पवृक्षंहरेशेशद्वयोरुद्वयवदनकटीपार्श्वयुग्मेषु भ्रूपः ॥ ४० ॥
धर्माद्यधर्मादि च पाद्गात्र—
चतुष्टयं हृद्यथ शेषमञ्जम् ।
स्र्येन्दुवन्हीन्प्रणवांशयुक्तान्
स्राद्यक्षरैः सत्त्वरजस्तमांसि ॥ ४१ ॥

इति पूर्वोक्तप्रकारेण प्राणायामं विधाय कृत्वा अथानन्तरं निजवपुषा निजरारीरेण यागपीठं पूजापीठक्ववपयेत्
कव्यनाप्रकारमाह न्यस्येविति हृदेशे हृदि आधारशक्तादिकव्यनाप्रकारमाह न्यस्येविति हृदेशे हृदि आधारशक्तादिकव्यनृक्षान्तं न्यसेत् क्रमठः क्र्मः शेषोऽनन्तः श्लीरासिम्युः श्लीयसमुद्रः रत्नेन उज्जवलः महितो यः महामण्डपः रत्नमपण्डपः इति यावत् तथा चाधारशक्तये नमः प्रकृत्ये नमइति नवकं न्यसेद् हृदीत्यर्थः, भूयोऽनन्तरम् असद्वयोग्वद्वयवदनकटीपार्श्वयुग्मेषु धर्माधधर्मोदिपादगात्रचतुष्टयं विन्यस्येत् पादगात्रयोश्चतुष्टयं पादगात्रचतुष्टयमित्युमयत्र सम्बध्यते पादचतुधर्यं गात्रचतुष्टयं धर्मादि धर्मक्षानवैराग्यस्वर्यक्रपपादचतुष्टयम् असदयोग्वस्ये च धर्माय नमः विश्वणांसे, क्षानाय नमः वामांसे, वैराग्या-

य नमः वामोरी, पेश्वर्याय नमः दक्षिणोरी, इत्येव प्रादक्षिण्यक्रमे ण विन्यसेत् शारदायां प्रादक्षिण्येनेत्यभिधानात् तत्रानुष्ठानक्रमकः थनाच्च अन्यथा शारदायाम् असोरुयुग्मयोरित्यत्रांसोरुयुगेत्यने नैव क्रमप्राप्तः प्रादक्षिण्येत्यस्य वैयर्थ्यं स्यात्, तथाऽधर्मादि अध-मीज्ञानावैराग्यानैक्वर्यरूपं गात्रचतुष्ट्यं वदनकटीपाक्वयुग्मेषु अ धर्माय नमः मुखे, अज्ञानाय नमः वामपाइवें, अवैराग्यायनमः कंट्यां-स्वाधिष्ठानप्रदेशे, अनैश्वयीय नमः दक्षिणपार्श्वे इत्येवं क्रमेण न्यसेत् शारदायां मुखपार्श्वनाभिपार्श्वीष्वति क्रमदर्शनात, एतच्च भैरव-त्रिपाठिनोऽपि संमतम, एतेषु यथाश्रुतक्रमेणैवेति विद्याधराचार्याः अथानन्तरं शेषमनन्तम् अन्जं पद्मं सूर्येन्दुवहीन् सूर्यसोमान्निमण्ड-लानि कीदृशान् तान् प्रणवांशयुक्तान् प्रणवस्योङ्कारस्यांशाः अवय-वा अकारोकारमकारास्तैर्युक्तान्साहितान् तत्रादी सविन्दुप्रणवां-शादिसाहित्यं सम्प्रदायतो बोद्धव्यं, स्वाद्यक्षरैः सबिन्दुस्वीयस्वीय-प्रथमाक्षरैः सहितानि सत्त्वरजस्तमांसि तथा च हत्पमे अनन्ता-य नमः पद्माय नमः अं द्वादशकलाव्याप्तसूर्यमण्डलात्मने नमः उं-षोडशकळाव्याप्तचन्द्रमण्डळात्मने नमः मं दशकळाव्याप्तनह्निमण्ड-छात्मने नमः सं सत्त्वाय नमः रं रजसे नमः तं तमसे नमः॥४०॥४१॥

आत्मादित्रयमादिबीजसहितं च्योमानिमायालवै-ज्ञीनात्मानमथाष्टदिश्च परितो मध्ये च शक्तीनेव। न्यस्येत् पीठमनुं च तत्र विधिवत्तत्कर्णिकामध्यगं-नित्यानन्दचितिम्काशममृतं संचिन्तयेदामृतत्॥४२॥

X.

3

आत्मादित्रयम् आत्माऽन्तरात्मा परमात्मेति लक्ष्यं की दशम् आदिबीजसाहितं सिबन्दुं स्वीयस्वीयप्रथमाक्षर कपबीजसिहतिमिति विद्याधराचार्थ्याः,आदिः प्रणवस्तत्सिहितमिति त्रिपाठिनः,व्योम हकारः,
अग्निःरेफः,माया दीर्घईः,लवो बिन्दुः,पतैः सह ज्ञानात्मानं भुवनेश्वरीबीजसिहतं हत्पन्ने न्यसेदिति पूर्वणान्वयः तथा च आं आत्मने नमः,
अं अन्तरात्मने नमः, पं परमात्मने नमः, क्षं ज्ञानात्मने नमः, इतिहिदि विन्यसेद्, अथानन्तरम् अष्टदिक्षु परितः प्रादक्षिण्येन मध्ये च
कणिकायां नवशकीर्विमलोत्कर्षिण्याद्या न्यस्यत्पन्नस्य पूर्वीदिके-

सरेखु प्राविक्षण्येन विमलाये नमः, उत्कर्षिण्ये नमः, ज्ञानाये नमः, क्रियाये नमः, योगाये नमः, प्रह्वये नमः, सत्याये नमः, ईशानाये नमः, क्षणिकायां अनुप्रहाये नमः, इति न्यसेत्, पीठमन्त्रं च तत्र न्यस्यः, एतः स्योपिर ब्रह्यमाणं पीठमन्त्रं ॐ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपद्मपीठात्मने नम इति मन्त्रं न्यसेत् ततः उक्तक्षे पीठे विधिवद् गुरूपिदेष्टमार्गेण तत् सर्वोपनिषत्प्रसिद्धम् धाम ब्रह्मचेतन्यं चिन्तयेत् कोढशं तत्किणिकामध्यगं हृत्पद्मकर्णिः कामध्यस्थमित्यर्थः, एतद् ध्यानोपयोगि क्ष्यमुक्तं स्वाभाविकक्षपमा- ह कीढशं नित्येति आविनाशिचैतन्यं स्वतःप्रकाशस्वरूपं पुनः कीढशम् अमृतं शुद्धस्वरूपमित्यर्थः, तत्राधारशक्त्याद्यः सर्वे मन्त्राः प्रणवादिचतुर्थीनमोऽन्ताः सम्प्रदायतो बोद्धव्याः॥ ४२॥

पीठशक्तीर्दर्शयति-

विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना किया योगेति शक्तयः। प्रह्वी सत्या तथेशानाऽनुग्रहा नवमी स्मृता ॥४३॥ विमलेति ॥ ४३॥ पाठमन्त्रमुद्धरति— तारमित्यादिना।

तारं हृद्यं भगवान् विष्णुः सर्वान्वितश्च भूतात्मा। केऽन्ताः सवासुदेवाः सर्वात्मयुतश्च संयोगः॥४४॥ योगावधौ च पद्मं पीठात्मा केयुतो नतिश्चान्ते। पीठमहामनुरुक्तः पर्याप्तोऽयं सपर्यासु ॥ ४५॥

तारः प्रणवः, हृद्यं नमः, भगवानिति च विष्णुरिति च सर्वा-न्वितः सर्वपदसहितः भृतात्मा सर्वभृतात्मेति, एते त्रयः सवासुदेवाः वासुदेवेन सह चत्वारः प्रत्येकं छेऽन्ताश्चतुर्धन्ताः कार्याः सर्वात्मयु-तश्च संयोगः सर्वात्मसंयोगइति स्वरूपं योगावधौ योगदान्दान्ते पद्म-पद्मति स्वरूपं छेयुतः पीठात्मा चतुर्ध्यन्तः पीठात्मा एतस्यान्ते नितर्नमः शब्दः, उपसंहरित पीठेति अयं पीठमहामनुक्तः कथितः कीदशः सपर्यासु पूजासु पर्याप्तः समर्थः॥ ४४॥ ४५॥ करशोधनं दर्शयति— करथोरित्यादिना।

करयोयुगलं विधाय मन्त्राः
समकमाभ्यामभिधास्यमानमार्गात् ।
सकलं विद्धति मन्त्रवर्णैः
परमं ज्योतिरनुत्तमं हरेस्तत् ॥ ४६ ॥
इति श्रीकेदावाचार्यविरचितायां
कमदीपिकायां प्रथमः पटलः ॥

करयोर्युगलम् अभिधास्यमानमार्गाद्, व्यापप्येत्यारभ्यः विधिः समीरितः करे इत्यन्तं वक्ष्यमाणप्रकारेण मन्त्रवर्णेर्मन्त्रात्मकं-मन्त्रस्वरूपं विधाय कृत्वा आभ्यां कराभ्यां सकलं पूर्वोक्तं वक्ष्य-माणं च न्यासपूजादिकं विदधीत कुर्याद् मन्त्रवर्णकरणककरशोधिने हेतुमाह परमित्यादिना यस्मात्तन्मन्त्रवर्णे हरेः कृष्णस्य परमंतेजःस्वरूपमित्यर्थः, कीदशं पुनः अनुत्तमं नास्त्युत्तमं यस्मात्तथे-त्यर्थः, सकलं विदधीतेति परत्रापि काकाक्षिगोलकन्यायेन योजनीयं-तथा च तद् हृदयपङ्कजस्थं हरेरनुत्तमं ज्योतिस्तेजः सकलं विदधीत षड्कन्यासेन सावयवं कुर्योदिति लघुदीपिकाकारः ॥ ४६॥

इति श्रीविद्याविनोदगोविन्दभट्टाचार्यविरचिते क्रमदीपिका-या विवरणे प्रथमः पटलः ॥ १ ॥ ं करयोर्युगलं विधायेत्यादिना सृचितं मन्त्रमुद्धर्तुमादौ गोपालः मन्त्रेष्विप मौलीभूतौ दशाक्षराष्टादशाक्षरौ प्रथमं संस्तौति-वक्ष्ये मनुमिति ।

वक्ष्ये मनुं त्रिभुवनप्रथितानुभावः
मक्षीणपुण्यानिचयैर्मुनिभिर्विमृग्यम् ।
पक्षीन्द्रकेतुविषयं वसुधर्मकामः
मोचप्रदं सकलकार्मणकर्मदक्षम् ॥ १ ॥

मन्त्रं वक्ष्ये उद्धारिष्यामि कीहरां त्रिभुवनेति त्रिभुवने त्रैली-क्ष्ये प्रथितः ख्यातोऽनुभावः प्रभावो यस्य तथा तं पुनः कीहरां मुनि-भिर्मुमुक्षुभिर्विमृग्यम् अन्वेषणीयं किंभूतैर्मुनिभिः अक्षीणेति अक्षी-णः संपूर्णः पुण्यनिचयः सुकृतसम्हो येषां तथा तैः पुनः कीहरां-पक्षीति पक्षीन्द्रो गरुडः स पव केतुः चिन्हं यस्य सः पक्षीद्रकेतुः श्रीकृष्णः तद्विषयं तत्प्रतिपादकं पुनः कीहरां वस्विति वसु धनन्तथा च पुरुषार्थचतुष्टयप्रदमित्यर्थः पुनः कीहरां सकलेति अरोषवर्य-कर्मकुरालम् ॥ १॥

文

F

अतिगुत्यमबोधतूलराशि-ज्वलनं वागधिपत्यदं नराणाम् । दुरितापहरं विषापमृत्यु-महरोगादिनिवारणैकहेतुम् ॥ २॥

पुनः कीदराम अतिगुह्यं पुनः कीदराम् अबोधेति अबोधो मिथ्याः क्षानरूपः स एव तूलप्रचयः तत्र ज्वलनो विहिरिव तं समस्ताक्षानना- राकमित्यर्थः पुन कीदरां नराणां साधकानां वागिधपत्यदं वागै- श्वयंप्रदं पुनः कीदरां दुरितापहरं दुःखप्रापकानिष्टानेवारकं पुनः कीदरां विवं स्थावरं जङ्गमं च अपमृत्युरकालमरणं ग्रहो नवप्रहज- नितानिष्टं रोगो वातिपत्तादिजनितश रीरदीस्थ्यम् एवमादीनामशु- मादीनां निवारणे एकोऽद्वितीयो हेतुः कारणम् ॥ २॥

पुनः कीष्टशम्— जयदं प्रधनेऽभग्नदं विभिने सिललप्रवने सुखतारणदम् । नरसाप्तिरथद्विपवृद्धिकरं-सुतगोधरणीधनधान्यकरम् ॥ ३॥।

प्रधने संप्रामे जयदं, विपिनेऽभयदं भयहरं, सिळळाउने तोयसन्तरणे सुखसन्तरणदातारं, सिहियः तथा च मसुष्याणां-हयरथिद्वपादीनामुपचयकरं, तथा सुतादिभद्रम् ॥ ३ ॥

पुनः कीरशम्

बलवीर्घशौर्घनिचयप्रतिभा-स्वरवर्णकान्तिसुभगत्वकरम् । श्लुभिताण्डकोटिमणिमादिगुणा-ष्टकदं किमन्न बहुनाऽखिलदम् ॥ ४॥

चलं शरीरसामध्यं, वीर्यं शुक्रं प्रभावो वा, शौर्यं प्रशासिभावकं तेजः, एतेषां निचयः समुद्दः, प्रतिमा बुद्धिः स्पूर्तिक्ष्णा स्वरो व्वनिः, वर्णो गौरत्वादिः, कान्तिवीतिः प्रतिमास्वर्वणंकान्तिरि-त्येकपदं तथा च प्रतिभास्वर्वणंकान्तिर्देशिष्यमानवर्णशोभेति क-श्चित् सुभगत्वं समस्तलोकाद्रकत्वम् एतेषां कर्तारन्दातारमित्यर्थः पुनः श्चिमिता संमोद्दिताऽण्डकोटिर्वसाण्डकोटिर्येन तथा तं संसार-मोद्दकमित्यर्थः, पुनः अणिमादिगुणाष्टकदम् अणिमलियमगरिम-मद्दिमेशित्ववशित्वप्राकाम्यप्राप्त्याख्यगुणाष्टकप्रदमित्यर्थः, पुनः कि-बहुना, अत्र जगति, अखिल्दं समस्ताभीष्टप्रदमित्यर्थः॥ ४॥

अथ दशाक्षरमन्त्रराजमुख्रति— शाङ्गीत्यादिना ।

शार्की सोत्तरदन्तः ग्रहो वामाक्षियुग्वितीयोऽणीः। श्रुली शोरिबालीः बनानुजबयमधाक्षरसमुद्रकम् ॥ ६ ॥ श्रुरत्रीयः साननः इतः स्यात्सप्तमोऽष्टमोऽनिस्खः । तद्द्रियताऽचरयुग्मंः तदुपरिगं स्वेवसुद्धरेन्मन्त्रम् ॥ ६ ॥

शाकी गकारः कीहरोऽयं सोत्तरदन्त उत्तरदन्तपङ्की ग्यस्यमाः
नः उत्तरदन्त आकारस्तेन सहित पतेन प्रथमाक्षरमुद्धृतं, श्रूरः
पकारः कीहरोऽयं वामाक्षियुक् वामाक्षि चतुर्थस्वरः तेन सहितएतेन द्वितीयाक्षरमुद्धृतम् अक्षरचतुष्कं क्रमेण पुनः कथ्यते श्रूली
जकारः शौरिनेकारः वालो वकारः बलानुजद्धयं संयुक्तलकारद्वयं छहतिस्वकपित्यक्षरचतुष्कमुद्धृतं श्रूरतुरीयः श्रूरस्य पकारस्य चतुर्थः कीहरोऽयं साननवृत्तः आननवृत्तेनाकारेण सह वर्चत इति साननवृत्तः अयं च सप्तमः स्याद् मन्त्रस्य सप्तमोभवतीत्यर्थः अष्टमोऽग्निसस्तो वायुः यकारहति यावत् तथा च मनत्रस्याष्टमो वर्णो य इति बोद्धन्यः तदुपरिगं पूर्वोक्तवर्णानन्तयैविशिहन्तद्दयिताऽक्षरयुगलं स्वाहेति स्वकपित्यक्षरद्वयमुद्धृतम् ॥५॥६॥

प्रकाशितहति—

मकाशितो दशाचरो-मनुस्त्वयं मधुद्धिषः । विशेषतः पदार्वि-न्द्युग्मभक्तिवर्धनः ॥ ७ ॥

मधुद्विषः श्रीगोपालकृष्णस्यायं दशाक्षरो मन्त्र उद्धृतः कीदशौः विशेषतो विशेषेण पदारविन्दयुग्मभक्तिवर्धनः श्रीगोपालकृष्णचरणाः इजयुगले या भक्तिराराध्यत्वेन शानं तत्समृद्धिकारक इत्यर्थः॥ ७॥

मन्त्रस्य ऋष्याविकं वर्शयति— नारवृहति । नारदो सुनिरसुष्य कीर्तितः सन्दर्जसृषिभिर्विराडिति । देवता सकललोकमङ्गलो-नन्दगोपतनयःसमीरितः॥ ८॥

अमुध्य पूर्वोक्तमन्त्रस्य मुनिः ऋषिनारदः कीर्तितः कथितः ऋषिमगौतमादिमिर्विराट्छन्द उक्तं देवता नन्दगोपतनयः श्रीगोपाळक्षण उक्तः कीद्याः सकळळोकमङ्गळः सर्वजनकल्याणहेतुः पतेन ऋष्यादीनां शिरासि रसनायां हृदि क्रमेण न्यासः कार्यद्दति सुचितं-प्रपञ्चसारे तथा विधानात्, प्रयोगश्च दशाक्षरगोपाळमन्त्रस्य नारद्क्त्रपये नमः शिरसि, विराट्छन्दसे नमो मुखे श्रीगोपाळकृष्णाय दे-तथि नमः हृदि स्त्येवस्मृतः। अस्य मन्त्रस्य नारद्ऋषिः, एवं छन्दोन्देवतयोरपि योज्यमिति के चित्॥ ८॥

अधुनाऽस्य मन्त्रस्य पञ्चाङ्गानि वर्शयति— अङ्गानीत्यादिना—

अज्ञानि पश्च सुतसुग्द्यितासमेर्तेअकैरसुष्य सुखदत्तिसूपपन्नैः ।
नैलोक्यरक्षणयुजाऽप्यसुरान्तकास्यपूर्वेण चेइ कथितानि विभक्तियुक्तैः ॥ ९ ॥
हृद्ये नितः शिरसि पायकप्रिया
सवषद् शिखा हुमपि वर्मणि स्थितम् ।
सफडस्रमित्युदितमङ्गपञ्चकंसचतुर्थि बौषडुदितं दृशोर्यदि ॥ १० ॥

अमुष्य इह शास्त्रे अङ्गानि पञ्च कथितानि कानि तानि तत्राह हृद्ये नितरिति हृद्ये नितर्नमः पदं शिरिस पावकाप्रिया स्वा-हेति सवषद् वषद्पदसदिता शिखेत्यर्थः हुमपि वर्मणि स्थितं व-भैणि कवचे हुमपि पदं स्थितमित्यर्थः सफडस्रं फट्पदसहित-मस्त्रमित्यर्थः, इत्यनेन प्रकारेण सचतुर्थि यथा स्याच्येवमङ्गपञ्चक-

मुदितं कार्थितं चतुर्थ्यां च हत्रपदि।तां योगः कार्यः केः सह च-कैश्वकरान्दैः की दशैः मुखवृत्तविस्पपन्नेर्मुखवृत्तमाकारः वि इति छ इति स्वरूपमेतैः प्रत्येकमुपपन्नैः सम्बद्धैः प्रैलोक्यरक्षणयु-जाऽपि त्रेलोक्यरक्षणं युनकीति तद्युग् पतादशेन चक्रेण अपि-शब्दाचक्रीरिति विभिद्यान्वयां कार्यः तथा च चक्रेणिति असुरान्त-काल्यपूर्वण चक्रेणेत्यर्थः चः समुचये पुतः कीट्यौः विभक्तियुक्तैः चतुर्थीयुक्तैः तस्या एव प्रकृतत्वात् एतस्यापि पदस्य विभिद्या-न्वयः कार्यः दशोर्यदि इति यदि क चित्सन्त्रे दशोर्न्यासोऽस्ति तदा तत्र वैषिडिति उदितं कथितम् अत्र ज्वालाचक्रायेत्यपि योज्यमिति ळघुदीपिकाकारः। प्रयोगश्च आचकाय स्वाहा हृद्याय नमः विचकाय स्वाहा शिरसे स्वाहा सुचक्राय स्वाहा शिखायै वषट् नैलोक्यरक्षण-चकाय स्वाहा कवचाय हुं ज्वालाचकाय स्वाहा नेत्रद्वयाय वीषद् अ सुरान्तकचकाय स्वाहा अस्त्राय फाइिति अङ्गुलीष्वक्षमन्त्रन्यासे तु त-त्तदङ्गमन्त्रान्ते अङ्गुष्टाभ्यां नमः तर्जनीभ्यां स्वाहा इत्यादि यो-ज्यम् आगमान्तरे ही अङ्गुष्ठाभ्यात्रमः ही तर्जनीभ्यां स्वाहा तत-इत्यादिवर्शनात् तेनाङ्कुष्ठादिषु हृदयाय नमः इत्यादिप्रयोगाश्चिन्त्याः असमवेतार्थकत्वाद् मानाभावाचेति के चित्। अन्ये तु यथाश्रुताङ्ग-मन्त्रस्यैव न्यासरङ्गुलीष्वतिदेशानाहुराचार्याः ॥ ९ ॥ १० ॥

A

**ለ**•

दशाङ्गानि दर्शयति—

मन्त्राणेंदेशभिष्यतीमन्द्रखण्डै-रङ्गानान्दशक्तमुदीरितश्रमोऽन्तम् । द्धत्शीर्षे तद्नु शिखा तनुत्रमस्नं-पाद्दव्यन्द्रं सकटिष्टमुर्द्दयुक्तम् ॥ ११॥

मन्त्राणमंन्त्राक्षरैनमोऽन्तं यथा स्यादेवम् अङ्गानां दशकमुदीरितं-क्रथितं कीहरोः उपेतचन्द्रखण्डैः सानुस्वारैः स्थानान्याहुः दृद्यं-हीर्षे मस्तकं तत्पश्चात् शिखा प्रसिद्धा तनुत्रं कवचम् अस्त्रं दशः-दिश्च पाइवेगुगलकदिपृष्ठमुर्द्धसिहतं पूर्वे।क्तमित्यर्थः कदिनीमेरध-इति त्रिपादिनः। प्रयोगस्तु गाँ दृद्याय नम इति पी शिरसे स्वारे अधुनाऽस्य मन्त्रस्य वीजशक्त्यधिष्ठातृदेवताप्रकृतिविनियो-गान् दर्शयति—

घक्ष्यइत्यादिना ।

वक्ष्ये मन्त्रस्यास्य बीजं सद्याक्ति चक्री दाकी वामनेत्रप्रदीप्तः । सप्रयुक्तो बीजमेतत्प्रदिष्टं-मन्त्रप्रायुक्तो जगन्मोद्दनोऽयम् ॥ १२ ॥

अस्य मन्त्रस्य पूर्वोक्तस्य सशक्ति शक्तवादिसहितं बीजं वस्ये बीजमाह चक्रीति ककारः कीहशोऽयं शक्ती शको छकारः तद्युकः पुनः कीहशः वामनेत्रप्रदीप्तः वामनेत्रं चतुर्थस्वरस्तत्सहितः पुनः कीहशः सप्रद्युमः प्रद्युम्नो बिन्दुः तत्सहितः तथा चक्रीमिति सिद्धम्भवति एतदस्य बीजं प्रदिष्टं कथितम् अयमेव प्राद्युम्नो मन्त्र-इत्यर्थः किम्मूतः जगन्मोहनो विश्ववष्ट्यकरः॥ १२॥

शाक्तिमाह— इंसइति।

इंसो मेदोबक्रवसाभ्युपेतः पोत्री नेत्रायन्वितोऽसी युगाणी। प्रोक्ता शक्तिः सर्वगीर्वाणवन्दै-वन्यस्याग्नेवेछभा कामदेयम्॥ १३॥

हंसः सकारः किम्भूतः मेदो वकारः वक्त्रवृत्तमाकारः आञ्यामुपेतः सम्बद्धः तथाः पोत्री हकारः किम्भूतः नेत्रादिराकारस्तेनाः
निवतः तथा च स्वाहेति सिद्धमसौ युगाणी वर्णद्वयात्मिका शक्तिः
प्रोक्ता तथेयं बहेर्वछ्नमा किम्भूता कामदा आकाङ्कितप्रदा कथंभूतस्य बहेर्गीर्वाणवृन्दैर्वन्यस्य सर्वदेवसमृहैः पूज्यस्य ॥१३॥

विनियोगमाइ

विनियोग इति। एक हिन्दू हैं

विनियोगोऽस्य मन्त्रस्य-पुरुषार्थचतुष्ट्ये । कृष्णः प्रकृतिस्त्रिको-दुर्गोऽधिष्ठातृदेवता ॥ १४॥

वस्य मन्त्रस्य पुरुषार्थचतुष्ट्यसाधनाय विनियोग इत्यर्थः, प्रक्रु-तिमूलकारणं मन्त्रोत्पादकः मन्त्रस्वरूपद्दयर्थः, अधिष्ठातृदेवतामाह दुर्गाऽधिष्ठातृदेवतीते ॥ १४ ॥

मन्त्रार्थमाह— गोपायतीत्यादिना ।

गोपायति सकलियं-गोपयति परं पुमांसामिति गोपी प्रकृतिः। तस्या जातं जन इति महदादिकं पृथिन्यन्तम् ॥ १५॥

इदं सकलं नामरूपाभ्यां व्याक्ततं जगद् गोपायति रक्षति त-स्कारणत्वात् स्वार्थे आयः, तथा परं पुमासं नित्यगुद्धबुद्धमुक्ता-ऽभानदाऽद्वयात्मकं ब्रह्मस्वरूपं गोपायति गुप गोपनकुत्सनयोः अञ्चातत्वेन विषयीकरोतीतिव्युत्पत्या गोपी प्रकृतिरविद्येति याव-त् तस्याः प्रकृतेर्जातिमिति व्युत्पत्त्या महदादि पृथिव्यन्तं महत्त-त्यादि पृथिवीपर्यन्तं सकलङ्कार्यजातं जनउच्यते ॥१५॥

अनयोगोंपीजनयोः समीरणादाश्रयत्वतो व्याप्ता । वल्लभ इत्युपदिष्टं सान्द्रानन्दे निरञ्जनं ज्योतिः॥१६॥ स्वाहेति स्वात्मानं गमयामीति स्वतेजसे तस्मै । याकार्यकारणेदाः परमात्मेत्यच्युतैकताऽस्य भवेत्॥१०॥

अनुयोः गोपाजनयोरविद्यातत्कार्ययोः समीरणावन्तयामि-

त्वेत स्वस्य कार्ये प्रेरणाद् नियमनादिति यावद् आश्रयत्वतो अधिष्ठातृत्वेन व्याप्त्या व्यापकत्वेन वल्लभः स्वामीत्युपदिष्टं कथितं- परं ज्योतिर्व्रह्मचैतन्यद्वीदशं ज्योतिः सान्द्रानन्दं निरितशयान- देकस्वरूपं पुनः कीदशं निरश्चनं मायाकालुष्यरितं स्वाहेति तस्मै स्वतेजसे स्वप्रकाशचिद्रपाय परमात्मने स्वात्मानं जीवे- कस्वरूपं गमयामि समर्पयामि तदात्मकतां प्रापयामीति स्वा हाशब्दार्थः, प्रथम इतिशब्दः स्वाहाशब्दोपस्थापकः व्रितीयस्तु मकारप्रदर्शकः तस्मै कस्मै तन्नाह य इति यः कार्यकारणयोजन- प्रकृत्योरीशः स्वामी अधिष्ठाता तथा परमात्मा निष्पाधिचैतन्य स्वाचेत्यनेन प्रकारेणास्योपासकस्याच्युतैकताऽच्युतेन सहाभिन् अता भवति ॥ १७॥

प्रकारान्तरेगार्थमाह—ं अथ वेति।

अथ वा गोपीजन इति

समस्तजगद्वनशक्तिसमुद्रायः।

तस्य स्वानन्यस्य

स्वामी बल्लभ इति ह निर्दिष्टः ॥ १८॥

भथ वा गोपीजन इतिशब्देन सकलविश्वरक्षणशक्तिसमुदायः कथ्यते तत्र गोपीयदेन शक्तिश्चयते जनपदेन तस्याः समूहः तस्य शक्तिसमूहस्य स्वानन्यस्य स्वाभिन्नस्य शक्तिशक्तिमतोरभेद्वि-वक्षया स्वामी नियन्ता आश्रयो बल्लम इति हस्य स्फुटं निर्दिष्टज-दितहृत्यर्थः, स्वाहाशब्दार्थस्तु पूर्वोक्त पव बोद्धव्यः । लघुदीपिका-कारस्तु अवनशक्तिसमुदायः अवनं स्थितिः तत्र कारणभूतानां श-क्तीनां समुदायः समूहः जगत्पालिन्यादिगणः उक्तं च महद्भिः जग-त्यालिनीत्याद्याः प्रोक्तास्ताः स्थितये कला इति तस्य स्वामी नायक-इत्यर्थः ॥ १८॥

प्रकारान्तरेणार्थमाह— अथ बेति।

अथ वा व्रजयुवतीनांदियताय जुहोमि मां मदीयमि ।

#### इत्यर्पयेत्समस्तः ब्रह्मणि सगुणे समस्तसपन्यै ॥ १९॥

गोपीजनो गोपाङ्गनाजनस्तस्य बल्लमो निरितदायप्रेमविषयः तस्मै वज्रयुवतीनां गोपरमणीनां दियताय हृदयानन्ददायिने स्वाहा जुहोमि कि मां स्वात्मानं मदीयमपि आत्मीयसहृददादिकमपि इत्येनन प्रकारेण संगुणे ब्रह्मणि संसारप्रवर्तके परमेश्वरेश्वरे सर्व समर्पयेत् किमर्थ समस्तसंपत्त्ये सर्वेश्वर्याय ॥ १९ ॥

अष्टादशाक्षरमन्त्रोद्धाराय तदन्तर्भूतौ क्रष्णगोविन्दशब्दै। प्रथ-मतो विविच्य दर्शयति—

कृष्शब्ददति ।

कृष्शब्दः सत्ताऽर्थो णश्चानन्दात्मकस्ततः कृष्णः। भक्ताघकषेणादपि तद्वर्णत्वाच सन्त्रमयवपुषः॥२०॥

गोशब्दवाचकत्वाज् ज्ञानं तेनोपलभ्यते गोविन्दः। वेत्तीति शब्दराशिं-गोविन्दो गोविचारणादपि च ॥ २१ ॥

कृष्शाब्दः सत्ताऽर्थः तत्र शकः, कृष् सत्तायामित्यत्र किवन्तः सत्ता-बाचक इति कश्चित्, कृद् णश्च णकारश्च आनन्दात्मक आनन्दवाची, नन्द आनन्द इति धातोरेकदेशप्रहणादिति कश्चित्, तता द्वन्द्व कृते-ऽत्राशं आद्यचि कृते च कृष्णः सदानन्द इत्यर्थः। प्रकारान्तरेण कृष्ण-शब्दं व्युत्पाद्यति भक्तेति भक्तानामधकषणात् पापपरिमार्जनात् कृष्णः शब्दं व्युत्पाद्यति भक्तेति भक्तानामधकषणात् पापपरिमार्जनात् कृष्णः शब्दं व्युत्पाद्यति भक्तेति पाठे आदिशब्देनाभक्तप्रहणं भक्तस्य कृषणं स्वस्थाननयनम् अभक्तस्य कृषणं नरकनयनमित्यर्थः। प्रकारा-न्तरेण व्युत्पत्तिमाह तद्वर्णेति कृष्णवर्णशारीरत्वात् कृष्णः मन्त्रमयशा-विष्ट्य वाष्यवाचकयोरभेदेन विवक्षया। गोइत्यादि-गौर्श्वानं गोशव्द-स्य बाचकत्वात् झानवाचकत्वात् तेन झानेनोपलभ्यते प्राप्यते झाय-वे कृति गोविन्दः, विद्तु लामे-इत्यस्य धातोः, प्रकारान्तरमाह वेसीति गोशब्दः शब्दवाची विद हाने धातुः, गां शब्दशाशि शब्दसः
मुदायं मातृकां बेसीति गोविन्दः। प्रकारान्तरमाह—गोविचारणाद्पि
चेति, गोशब्दो गोशब्दवाचक पव विद विचारणे धातुः गोविचारणाद् गोशब्दविचारणाद् गोविन्दः, अथ वा गाव इन्द्रियाणि तेषांविचारणाद् विशेषेषु प्रतिनियतविषयेषु प्रवर्तनाद्गोविन्दः, अथ वा
गावः पशुविशेषा इति तथाच श्रुतिः "पश्चो द्विपादश्चतुष्पादश्चे" ति
तेषां विशेषेषु पुण्यपापेषु चारणात् प्रवर्त्तनाद् गोविन्दः अथ वा
गावः पशुविशेषाः तेषां रक्षणाद् गोविन्दः, अपि शब्दः चार्थे॥२०॥२१॥

इदानीं मन्त्रमुद्धराति—

Ţ

¥

f.

एते अभिक्षे अनुक्रमत-स्तुर्थविभक्त्या मन्त्रात् पूर्वे मन्मथबीजाद्थ पश्चात्। स्यातां चेद्ष्टादशाणीं-

मनुर्यो गुद्याहुद्यो वाञ्छितचिन्तामणिरेषः॥२२॥

पते अभिख्ये नामनी कृष्णगोविन्दाख्ये अनुक्रमेण तु-यंविभक्त्वा प्रत्येकं चतुर्थीविभक्त्वा सह मन्त्रात् पूर्वो-कत्दशाक्षरगोपालमन्त्राद् आदौ मन्मथबीजात पश्चात् कामबी-जानन्तरम् अथ चेद् यदि स्यातां भवतः तद्दा एषोऽष्टाद-शाणीं मन्त्रश्रेष्ठो भवति पतस्य बलादेव दशाक्षरेऽपि कामबीजसा-हित्यं के चिदिच्छन्ति, कीदशः गुद्धाद् गुद्धाः गुद्धादपि गुद्धाः पुनः कीदशः वाञ्छितस्य चिन्तामात्रणाभीष्टपद्दत्यर्थः ॥ २२ ॥

ऋष्याविकमण्याह— प्रवेति ।

पूर्वप्रदिष्टे मुनिदेवतेऽस्य छन्दस्तु गायत्रमुज्ञान्ति सन्तः । अङ्गानि मन्त्राणेचतुश्चतुष्कै-र्वमीवसानानि युगार्णमस्त्रम् ॥ २३ ॥

अस्य मन्त्रस्य पूर्वप्रविष्टे प्रश्नममन्त्रसंबन्धित्या कथिते मुनिदेवते

बोक्क्ये पुनः सन्तो गायत्रं छन्त् उद्यान्ति, वदन्ति अङ्गानीति मन्त्राणे-बतुभ्रतुष्के मन्त्रसंबिधवणीनां चतुर्भिश्चतुर्भिरक्षरेः कृत्वा षोडशा-स्वर्रदेभीवसानानि कवचान्तानि चत्वार्यञ्जानि भवन्ति अवशिष्टं-युगाणी वर्णद्वयम् अस्त्रस्थ्यमङ्गं भवति प्रयोगश्च क्ष्रीं कृष्णाय दृद्याय जमः, गोविन्दाय शिरसे स्वाहा, गोपीजन शिक्षाये वषद्, बल्लभाय कवचाय द्वं, स्वाहा अस्त्राय पर् ॥ २३ ॥

PA.

षीजादिकमाह—

बीजमिति।

बीजं शांकिः प्रकृति-विनियोगश्चापि पूर्ववद्मुख्य । पूर्वतरस्य मनोरथ कथयामि न्यासमिखलसिद्धिकरम् ॥ २४॥

अमुष्यास्य मन्त्रस्य बीजं शक्तिः प्रकृतिर्विनियोगः पूर्वमन्त्रे या-जि बीजादीनि कथितानि तान्यत्रापि बातव्यानीत्यर्थः, पूर्वतरस्येति अधानन्तरं पूर्वतरस्य मनोर्दशाक्षरगोपालमन्त्रस्याखिलसिद्धिकरं-समस्तिसिद्धिदायकं न्यासं कथयामीति प्रतिश्चा॥ २४॥

अधुना न्यासक्रमं दशार्णस्य कथयति -

ज्यापच्याथो इस्तयोर्मन्त्रमन्तः जीको पाइवें ताररुद्धं बुधेन । न्यासो वर्णस्तारयुग्मान्तरस्थै-र्विन्तृत्तंसैर्हार्द्दहर्वेविधेयः ॥ २५ ॥

अथोऽनन्तरं बुधेन पण्डितेन घणैर्मूळमन्त्राक्षरैन्यांसो विधेयः कार्यः कि कत्वा मुळमन्त्रं इस्तयोरन्तर्मध्ये तथा इस्तयोरेव बाह्ये पृष्ठे तथा इस्तयोरेव पाइर्वे व्यापय्य व्यापकतया विन्यस्थेत्यर्थः की-एशं मन्त्रं तारक्कं प्रणवपुदितं कीहरौर्वर्णैः तारयुग्मान्तरस्थैः प्रण-प्रमुगमस्यगतैः पुनः कीहरौः विन्यूसंसैः विन्दुः शिरोऽकंकारो येषां- ते तथा सानुस्वारेरित्यर्थः पुनःकीहरीहीई हथैः हार्देन नमः पदेन हथै-र्मनोक्षेः साहितरित्यर्थः प्रयोगश्च ॐगोॐ नमः दक्षाङ्ग्रष्टपर्वत्रये ॐपी ॐनमः तर्जन्याम् इत्यादि ॐ हां ॐ नमो वामकनिष्ठिकाया-मित्यादि ॥ २५॥

उक्तवर्णन्यासस्थानमाह— शाखास्वित्यादिना ।

X

ſΥ

शाखासु त्रीणि पर्वाप्यधि दशसु पृथग्दक्षिणाङ्गुष्ठपूर्व-वामाङ्गुष्ठावसानं न्यसतु विमलधीः सृष्टिरुक्ता करस्का। अङ्गुष्ठद्यन्द्रपूर्वी स्थितिरुभयकरे संहतिर्वामपूर्वी दत्ताङ्गुष्ठान्तिकेतत्त्रयमपिसजितिस्थित्युपेतंचकार्यम् २६॥

दशसु शासासु अङ्गुलीषु पृथक्कृत्वैकं श्रीणि प्रविणि अधि पर्वत्रयं व्याप्य, त्रिपाठिनस्तु त्रीणि पर्वाणि इति पर्वत्रयं अधीति उपिर अङ्गुल्यग्रे च पृथग् एकैकशः तथा च प्रथमपर्वणि अँद्वितीये ॐतृतीये ॐअङ्गुल्यग्रे नमः इति एवमन्यत्रापीत्याद्युः। दृश्विणाङ्गुष्ट्वं प्रथमन्यासादौ यथा स्यात्तथा वामाङ्गुष्टाक्सानं वामाङ्गुष्टाक्सानं न्यासान्ते यथा स्यात्तथा वामाङ्गुष्टाक्सानं वामाङ्गुष्टादसाने न्यासान्ते यथा स्यादेवं विशद्धीविमलबुद्धिन्यस्य सतु एवं च करस्था सृष्टिक्ता करे सृष्टिन्यासप्रकार उक्त इत्यर्थः, अङ्गुष्टवन्द्वपूर्वा स्थितिकभयकरे इस्तद्वयं, दक्षिणकरेऽङ्गुष्टादिन्किनिष्ठासु विन्यस्य वामकरेऽप्यञ्जष्टादिकानिष्ठास्वङ्गुलिषु न्यसेद्यं-स्थितिन्यास उक्तः संद्वतिर्वामपूर्वा दक्षेति संद्वतिः संद्वारः वामाङ्गुष्ठपूर्वा दक्षिणाङ्गुष्टावसाना अयं च संद्वारन्यासउक्तः एत-स्रयापि सृष्टिस्थितिसंद्वारात्मकं त्रयमि स्कृतिस्थित्युपेतं कार्य- एतन्त्रयासकरणानन्तरमि पुनरपरं सृष्टिस्थितिन्यासद्वयं कार्यं च स्वर्वादिन्यासपञ्चकं कार्यमित्यर्थः॥ २६॥

ततः स्थितिकमाद् बुघो दशाङ्गकानि विन्यसत् । तदङ्गपश्चकं तथा विधिः समीरितः करे ॥ २७॥

्तत इति। ततस्तदनन्तरं स्थितिकमात् स्थितिन्यासकमेण द्या-

स्वक्कुलीखुबुधः पण्डितः दशाङ्गकानि पूर्वोक्तमन्त्रदशाङ्गानि विन्यसेत् तदङ्गपञ्चकं तथेति तथा तेन प्रकारेण स्थितिक्रमेण तद्वङ्गपञ्चकं पू-वीक्तपञ्चकं पूर्वोक्ताङ्गपञ्चकं दशसु अङ्कुलीखु विन्यसेत् करन्यासजा-तमुपसंहरति विधिरिति एवं चायं विधिः प्रकारः करे हस्तद्वये स-मीरितः कथित इत्यर्थः ॥ २७ ॥

Œ.

吐

Ct.

मातृकान्यासविशेषं दर्शयन् तत्त्वन्यासं च क्रमेणाह---पुदितैरिति ।

पुटितेमीनुनाऽथ मातृकाणैं-रिभाविन्यस्य साबिन्दुिभः पुरोवत् । अनुसंहृतिसृष्टिमार्गभेदा-इरातन्वानि च मन्त्रवर्णभाञ्जि॥ २८॥

अथानन्तरमञ्जना दशाणेन पुटितैमीतृकाक्षरैः सबिन्दुभिः साजुस्वारैः पुरोवत् पूर्ववयथा पूर्वे छलाटादिषु न्यास एवमभिविन्यस्य अनु पश्चान्मातृकान्यासविशेषकरणानन्त्रं वश्यमाणानि
दशतत्त्वानि विन्यसेत् कीदशानि मन्त्रवर्णभाष्ति मन्त्राक्षरयुक्तानि
कथं दशतत्त्वानि विन्यसेत्त्रजाह संहतिसृष्टिमार्गभेदात् प्रथमं संहारक्रमेण तदनन्तरं सृष्टिक्रमेणेत्यर्थेः॥ २८॥

संहारसृष्टिप्रकारं दर्शयति — संद्वताविति ।

संहतावनुगती मनुवर्धः मृष्टिवत्मीन अवेत्प्रतियातः । उद्घृतिः खलु पुरोक्तवदेषां-न्यासकर्म कथयाम्यघुनाऽहम्॥ २९॥

असी मनुवर्यः मनुश्रेष्ठः संहती संहारन्यासे अनुगती यथै-वास्ति तथैव सृष्टिमार्गे सृष्टिकरन्यासे प्रतियातो भवेत् तद्वि-परीती मनेव्, उद्घारप्रकारमाह उद्धृतिरिति एषां तस्वानां सन्तुः निश्चयेन उद्धृतिरुद्धारः पूर्वोक्तवर् यथा पूर्वमुकतत्त्वन्यासे "नत्युपे-तं भूयः पराय च तदाह्वयमात्मने च नत्यन्तमुद्धरतु तन्वमनून् क्रमे-णे"त्येवप्रकारणत्यर्थः, अधुना न्यासं कथयामीति सांप्रतं न्याससंब न्धितत्त्वनामकथनं तत्स्थानकथनं च करोमीत्यर्थः॥ २९॥

तत्त्वनामान्याह—

महीति।

B

महीसलिलपावकानिलवियन्ति गर्वो महान् पुनः प्रकृतिपूरुषौ पर इमानि तत्त्वान्यथ । पदान्धुहृद्यास्यकान्यधि तु पश्च मध्ये द्वयं-

त्रयं सकलगं ततो न्यसतु तद्विपर्यासतः ॥ ३०॥

मही पृथिवी, सिलेलं जलं, पावकः तेजः, अनिलो वायु, विंयदाकाराः, गर्वोऽहङ्कारः, महान् महत्तत्वं, प्रकृतिः, पुरुषः, परश्च इमानि पृथिव्यादीनि तत्त्वानि तत्त्वपद्वाच्यानि, न्यासस्थानमाह—अथेति, अथानन्तरं पश्च तत्त्वानि पृथिव्यादीनि न्यसतु कुत्र पदान्युहृदयास्यकान्यधि, पादयोः, अन्धौ लिक्ने, हृदये, आस्ये मुखे, के शिरासि, अधि सप्तम्यर्थे मध्ये हृदये तत्त्वद्वयं, त्रयं सकलगं, सकलाङ्गव्यापकं ततस्तदनन्तरं तद्विपर्यासतः उक्तसंहारविपरीतरीत्या ज्यसतु प्रयोगश्च ओङ्कों नमः पराय पृथिव्यात्मने नमः इति पादद्वये
इत्यारस्य ओ हां नमः पराय परमात्मने नमः इत्यन्तः संहारः,
७०० हां नमः पराय परमात्मने नमः इत्यन्तः संहारः,
पृथिव्यात्मने नमः पादद्वये इति सृष्टिन्यासः । सृष्टिन्यासे त्रयं सर्वश्वरिरं, महदहङ्कारौ हृदि, आकाशः शिरसि, वाय्वग्निसालेलमञ्चः
मुखहृदयलिङ्गपादद्वयेषु, क्षेयाः। के चित्तु तत्त्वपदान्तर्भावेण न्यासमिच्छन्ति तश्चिन्त्यम्॥ ३०॥

गुप्ततमोऽयं न्यासः संप्रोक्तस्तत्त्वद्शकपरिक्लृप्तः । कार्योऽन्येष्वपि सद्भिः गोपालमनुषु झटिति फलसिख्यै ॥ ३१॥ गुप्ततमोऽयमिति । अयं प्रोक्तः कथितो न्यासः सद्भिः पण्डितैः अन्येष्वपि गोपालमन्त्रेषु उद्भृतद्शाक्षरव्यतिरिक्तेष्वपि कार्य्यः कीड्याः गुद्यतमः अतिशयेन गुप्तः पुनः कीद्दशः तस्वद्शकपरि-क्ल्याः तस्वानां दशकं तस्वद्शकं तेन परिक्लप्तः उद्घाटित इत्यर्थः किम्र्थं सदिति फलसिखे शीव्रफलमाप्त्ये॥ ३१॥

न्यासान्तरमाह— आकेशादिति ।

आकेशादापादन्दोभ्यी-धुवपुदितमथ मनुवरं न्यसेद्वपुषि। त्रिशो मुद्धेन्यक्ष्णोः श्रुत्योघीणे

मुखहृद्यजठरशिवजानुपत्सु तथाऽक्षराणि॥३२॥

अधानन्तरं दोस्यों हस्तास्यां भ्रवपुटितं प्रणवपुटितं मन्
जुवरं मन्त्रश्रेष्ठं दशाक्षरं गोपालमन्त्रम् आकेशावापादं केशा
दिपादपर्यन्तं त्रिशः त्रिवारं वपुषि देहे न्यसेत्, पादादारस्य
केशपर्यन्तं त्रिशः स्वदेहे विन्यसेदिति विद्याधराचार्यत्रिपाठिप्रभृतयः पतेषां मत आकेशादापादादिति पाठः अधुना सृष्टिःस्थिन्
तिसंहारक्रमेण मन्त्राक्षरन्यासमाह-मूर्द्धनीत्यादि —तथा दशाक्षर्वाणि प्रणवपुटितानि मूर्द्धाविवश्यमाणस्थानेषु विन्यसेत् न्यासस्थानान्याह-मूर्द्धनीति मूर्धिन चक्षुषोः उभयनेत्रे पक्षमेवाक्षरं श्रुतयोः कर्णयोः अत्राप्येकमेव प्राणे नासायुग्मे तत्राप्येकमेव मुखं,
हत्यं, जठरं, शिवं लिक्नं, जानुद्वये एकम्, पादद्वये एकम्, एतेषु
दशसु स्थानेषु दशाक्षराणि विन्यसेदित्यर्थः॥ ३२॥

उक्ता सृष्टिः शिष्टैरेषा स्थितिरपि सुनिभिरभिहिता हृदादिमुखान्तिका । संहारोऽङ्घ्यादिमुद्धान्तिस्रतयमिति-विरचयेष्ठ सृष्टिमनु स्थितिम् ॥ ३३॥

शिष्टैः आगमग्नैः एषा स्वष्टिक्केत्यर्थः, स्थितिरपि स्थितिन्या-

सोऽपि मुनिभिनीरदादिभिर्द्धदयादिमुखान्तिका अभिहिता हृदय-मारभ्य मुखपर्यन्तं कथिता, तत्र क्रमः हृदयजठरिक्कजानुपाद्मु-द्धीक्षिश्रवणघाणमुखानीति संहारोऽङ्घ्न्यादिमुद्धीन्तः कार्यः तत्र मन्त्राक्षराणि प्रतिलोमेन देयानीतीद्दित्रतयं विरचयतु अनु पश्चा-देतब्रितयकरणानन्तरं पुनः सृष्टि स्थिति च विरचयतु तथा च पञ्च न्यासाः कार्य्या इत्यर्थः, श्रयोगस्तु गों नमः पीं नमः इत्यादि ॥ ३३॥ येषामाश्रमिणां यदन्तो न्यासस्तद्दर्शयति-ंन्यास इति ।

旗

Su

न्यासः संहारान्तो अस्करिवैखानसेषु विहितोऽयम्। स्थित्यन्तो गृहमेधिषु मृष्टचन्तो वर्षिनामिति प्राह्यः॥३४॥

अयं न्यासः मस्करिवैखानसेषु संहारान्तो विहितः मस्कृ-री सन्यासी, वैखानसो वानप्रस्थः, तथा ताभ्यां न्यासत्रयं-कार्यमित्यर्थः । गृहमेधिषु गृहस्थेषु अयं न्यासः स्थित्यन्तो विहितः तथा गृहस्थैः पञ्च न्यासाः कार्या इत्यर्थः। वर्णिनां ब्रह्मचारिणामयं-न्यासः सृष्टचन्तो विहितः तथा च ब्रह्मचारिभिर्न्यासचतुष्टयं-कार्यमित्यर्थः इति पूर्वोक्तमर्थजातं प्राहुः प्राचीना आगमझा इति शेषः ॥ ३४॥

वैराग्येति ।

वैराग्ययुजि गृहस्थे संहारं के चिदाहुराचार्याः। सहजानौ वनवासिनि स्थिति च विद्यार्थिनां सृष्टिम्॥३५॥

के चिदाचार्याः वैराग्ययुक्तगृहस्थे संहारान्तं न्यासमाहुः, किः च सहजानी वनवासिनि सपत्नीके वानप्रस्थे स्थिति स्थित्वस्तं-न्यासमाहुः, तथा ब्रह्मचारिभिन्नानां विद्यार्थिनामपि सृष्टिं सृष्ट्यन्तं-न्यासमाहुरित्यर्थः॥ ३५॥

उक्ताक्षरन्यासाङ्गुलिनियमं दर्शयति— िशिरसीत्यादिना ।

शिरासि विहिता मध्या सैवाहिण तर्जनिकाऽन्विता अवसि रहिताङ्घष्ठा उपेष्ठाऽन्वितोपकनिष्ठिका।

नासि च वदने सर्वाः सज्यायसी हृदि तर्जनी प्रथमजयुता मध्या नाभी श्रवीविद्दिता शिवे॥३६॥ ताएवाङ्गुलयो जान्वोः साङ्गुष्ठास्तु पदद्वये स्थानार्णयोर्विनिमयो भवेन्नास्त्यङ्गुलिस्थानयोः॥३०॥

**)** 

मध्या मध्यमाङ्कुलिः शिरसि मुर्झि विद्विता न्यासकरणत्वेन तथा च मध्यमाङ्कुल्या न्यासः शिरसि कार्य इत्यर्थः, सेव मध्या तर्जनिका-Sन्विताऽहिण नयनयुगले विहिता तथा च मध्यमातर्जनीभ्यामहणो-न्यीसः कार्यः, श्रवसि श्रोत्रयुगले रहिताङ्गुष्टा अङ्गुष्ठरहिता सर्वाङ्गु-लयी विहिताः, नसि नासायुगले ज्येष्ठाऽन्विता अङ्कुष्ठयुक्ता उपकिन् ष्ठिका अनामिका विहिता, वदने सर्वाङ्गुलयो विहिता, हृदि सज्या-यसी ज्येष्ठासहिता साङ्गुष्ठतर्जनी विहिता, नामौ जठरे नाभिपदेन जंठरमुपलिश्वतमिति विद्याधरः। नाभिपदस्य मुख्य एवार्थ इति ल घुदीपिकाप्रभृतवः। प्रथमजयुता अङ्गुष्ठयुक्ता मध्यमा विहिता, शि-वे लिक्ने तथा विहिता यथा जठरे साङ्गुष्टा मध्या तथेत्यर्थ इति के चित्। श्रवोविहिता शिव इति पाठे श्रोत्रयुगले या अङ्गुष्ठरहि॰ तास्ताः शिवे विहिता इत्यर्थः, ।जान्वोस्ता एवाङ्कुलयःअङ्कुष्ठेन रहि-ताः सर्वाङ्गुलय इत्यर्थः, पदद्वये साङ्गुष्ठाः सर्वाङ्गुलयो विहिताः । स्थानार्णयोरित्यादिना स्थानाक्षरयोर्विनिमयो विपर्ययो भवति यथा गों खष्टौ मुर्झि, स्थितौ हृदये, संहृतौ पादयोन्यास इति प्वमङ्गुलीस्था-नयोविंपर्ययो नास्ति, किं तु सृष्टौ स्थितौ संहतौ वा यत्र स्थाने याऽ-क्कुलिविहिता तयैवाङ्कुल्या तत्र स्थाने न्यासः कार्य इत्यर्थः॥३६॥३७॥ इदानीं विभूतिपञ्जरन्यासमाह-

वच्मीति ।

वच्म्यपरं न्यासवरं-भूत्यभिषं भूतिकरम् । मन्त्रद्शावृत्तिमयं-गुप्ततमं मन्त्रिवरैः ॥ ३८॥

अपरं भूत्यभिधं भूतिरिति नाम यस्य तं भूतिनामकं विका कथ-

यामि कीदशं न्यासवरं न्यासश्रेष्ठामित्यर्थः पुनः भातिकरम् पेरवर्धन करं पुनः मन्त्रदशावृत्तिमयं मन्त्रस्य दशावरणघादितं पुनः मन्त्रिवरः साधकश्रेष्ठेर्गुप्ततममतिगुद्धम् ॥ ३८ ॥

न्यासस्थानमाह— आधारत्यादिना।

4

1

आधारध्यजनाभिहद्गलमुखांसोइद्वये कन्धरा-नाभ्योः कुक्षिहदोदरोजयुगले पाद्यीपरश्रोणिषु । कास्याक्षिश्चतिनःकपोलकरपत्सन्ध्यप्रज्ञाखासु के तत्प्राच्यादिदिशासु मूर्ष्मि सकले दोष्णोश्च सक्शों-स्तथा ॥ ३९ ॥

शिरोऽक्ष्यास्यकण्ठाख्यहृतुन्दकन्दा-न्धुजानुप्रपत्स्वत्थमणीनमनृत्थान् । न्यसेच्छ्रोत्रगण्डांसचक्षोजपाद्दव-स्फिग्रुरुस्थलीजानुजङ्घाङ्घियुक्षु ॥ ४० ॥

आधारो वृषणस्याधिक्षकोणं मूलाधारस्थानं, ध्वजो लिङ्गं, नाभिः हृदयं, गलः, मुखम्, अंसोरुद्धयम्, एतेष्वेकावृत्तिः कन्धरा घाटा, कंधरा कण्ठ इति लघुदीपिकाकारः, नाभिकुक्षिद्धदयम् उरोजयुगलं स्त-नद्धयं, पार्श्वेति पार्श्वयुगम्, अपरं पृष्ठदेशः, ओणिर्जधनदेशः, ओणिः किटः, अपरं ओण्याः अपरभाग, इति त्रिपाठिनः, पतेषु द्वितीयावृत्तिः कं शिरः, आस्यं मुखम्, अक्षिणी नेत्रयुगलं, श्वती अवणद्धयं, नइति नासिकाद्धयम्, कपोलद्धयमेतेषु तृतीयावृत्तिः, करपदेति करपदयोः प्रत्येकं सन्धिचतुष्टयं सन्धिष्वञ्चलयेषु अञ्चलीषु च, अत्र दक्षिणकरे चतुर्थावृत्तिः, पत्रं वामकरे पञ्चमावृत्तिः, इति पश्चद्धयं च, विद्याधरस्तु करयोरेकावृत्तिः पादयोरेकावृत्तिरित्याह,तिश्चन्त्यं,मूलग्रन्थात्त्रथाः नित्राविः, पादयोरेकावृत्तिरित्याह,तिश्चन्त्यं,मूलग्रन्थात्त्रथाः नित्राविः, वामपादे सप्तमावृत्तिः, अत पत्र हस्तपादयोन्धीसचतुष्टयमिति त्रिपाठिनः, के मस्तकमध्ये तत्प्राच्यादिदिशास्त्र मस्तकपूर्वादिचन्तु विद्याद्ध सकले मूर्शि सकले मस्तके प्रादक्षिण्येन व्यापकतया होर्ष्णोः

ख बाहुयुगे तथा सक्ष्मोक्ष्वमूळस्याधिष्ठानयोर्मध्यप्रदेशयोः एतेष्व-ष्टमानुतिः, मस्तकस्य पूर्वादिद्विशास्त्रेकावृत्तिः, पक्षावृत्तिर्मू द्वादिष्व-ति विद्याधराचार्याः, तिष्वन्त्यं, तथापदस्वरसात् शिरःप्रभृतिष्वे-कान्नतिप्रतीतेः। शिरो मस्तकम्, अक्षीति नेत्रयुगळम्, आस्यं मुखं, क-ण्डं, हृद्यं, तुन्दमुद्रं, कन्दो मूलाधारः, स्वाधिष्ठानमिति त्रिपाठिनः, अन्धु लिक्नं, जानु, प्रपदिति पाद्युगळं तेषु, पतेषु नवमावृत्तिः श्रोत्र-युगळे गण्डयुगळे, अंसयुगळे, स्तनयुगळे, पाद्वयुगळे, स्फिग्युगळे नितम्बयुगळे, प्रवम्रकानुजङ्गाऽङ्ब्रियुगळे, एतेषु दशमावृत्तिः इत्थ-मनेन प्रकारेण मनृत्थान् मन्त्रसम्बन्धिनो वर्णान् न्यसेत्, प्रयोगश्च मौ नमः मूलाधारे, पी नमः लिक्ने, जं नमः नाभौ, इत्यादि ॥३९॥४०॥

D.

**XX** 

共

न्यासफलमाह— इतीति।

इति कथितं विमृतिपञ्जरं सकलसुखार्थधर्ममोचदम् । नरतक्णीमनोऽनुरञ्जनं हरिचरणाक्जअक्तिवर्छनम्॥४१॥

अनेन प्रकारेण विभूतिपञ्जरं कथितं कीइशं सकलसुकार्थधर्म-मोक्षदं पुरुषार्थचतुष्टयप्रदं पुनः नरतरुणीमनोरञ्जनं पुरुषनारीचित्ता-ह्यादकं न केवलं सर्वानुरञ्जनम्, अपि तु हरिचरणाञ्जे मक्तिवर्ध-नम् ॥ ४१ ॥

मूर्तिपञ्जरन्यासमाह— स्फूर्त्वय इति ।

रक्तर्गेऽथास्य मन्त्रस्य कीर्त्यते मृत्तिपञ्जरम् । आर्त्तिग्रहविषारिष्ठं कीर्त्तिश्रीकान्तिपुष्टिदम् ॥ ४२॥

अथानन्तरम् अस्य दशाक्षरमन्त्रस्य स्फूर्त्तये उद्दीपनाय मूर्त्तिपञ्ज-रं कीर्त्यते किम्भूतम् आर्त्तिः पीडा, प्रद्वो प्रद्वजनितमशुभं, विषं-स्थावरं जङ्गमं च, अरिः शत्रुः, तान् दन्तीत्यर्थः पुनः कीरशङ्कीर्त्याः विदं कीर्तिः प्रख्यातिः, श्रीः सम्पत्तिः, सौन्दर्यं, पुष्टि, बेळं प्रद्वाती-ति तथा ॥ ४२ ॥

मधुना न्यासमुद्धरति—

केशवादीति।

卢

केशवादियुगषद्कमूर्त्तिभि-धीतृपूर्वमिहिरान्नमोऽन्तकात् । द्वादशाक्षरभवाचरैः स्वरैः स्त्रीववर्णरहितैः क्रमान्न्यसेत् ॥ ४३ ॥

केशवादिभिः पूर्वोक्तयुगषद्कम् तिभिः सह धातृपूर्वमिहिरान् धाता पूर्व आदौ येषु मिहिरेषु आदित्येषु वश्यमाणेषु ते धातृपूर्वमिहिरान् स्तान् क्रमेण न्यसतु कीटशान् नमोऽन्तकान् नमःपदान्तान् पुनः कैः सह द्वादशाक्षरभवाक्षरैर्वश्यमाणद्वादशाक्षरमन्त्रसम्बन्धिभिद्वाद् शाक्षरैः सह, तथा क्षीबवर्णरहितैः ऋद्रल्एतत्रयरहितैः स्वरैरका-रादिभिः सह, पतदुक्तं भवति आदौ स्वराः ततो द्वादशाक्षरभवा-क्षराणि ततः केशवादिमूर्त्तयः ततः धातृप्रभृतयः ततो नमःपद-मिति, प्रयोगस्तु जो अं जो केशवधातृभ्यां नमः, जो अं जो केशवधा-ने नम इति त्रिपाठिनः ॥ ४३॥

अथ मृत्तिपञ्जरन्यासे न्यासस्थानमाइ— भालोदरेति ।

भालोद्रहृद्धत्रलकूपतले वामेतरपादर्वभुजान्तगले । बामत्रयगृष्ठककुत्सु तथा मुर्चन्यन षड्युगवर्णमनुम्॥४४॥

भाले ललाटे, उदरे हृद्ये, गलकूपतले कण्ठे, वामेतरेति वामा-दितरद् दक्षिणं दक्षिणपाद्वे भुजान्ते गले चेति, वामत्रये वामपाद्वे वामभुजान्ते गले च, पृष्ठे ककुदि, अथानन्तरम्, अन्वितिपाठे ऽप्य-यमेव बोद्धव्यः तथा तेन प्रकारेण मूर्ष्मि षड्युगवर्णमनुं द्वाद्दाा-क्षरमन्त्रंन्यसेदित्यर्थः ॥ ४४ ॥

मस्तके सम्पूर्णमन्त्रन्यासस्य प्रयोजनमाह— चैतन्येति ।

चैतन्यामृतवपुरर्भकोटितेजा-मूर्डस्थो वपुरखिलं सवासुदेशः।

## औषस्यं सुविमलपायसीव सिक्तं-व्यामोति प्रकटितमन्त्रवर्णकीर्णम् ॥ ४५ ॥

संप्रसिद्धो वासुरेवो मुईस्थो मस्तकस्थः सन् अखिलं-समस्तं वपुः शरीरं व्यामोति स्वतेजसेत्यर्थः किम्मूतो वासु-देवः वैतन्यासृतं तदेव वपुर्यस्य स तथा, यद्वा वैतन्यं स्वप्रकाशम् असृतं सुखं तथा च स्वप्रकाशानन्दरूपश्रत्यर्थः, अथ वा वैतन्यं ज्ञानं-तेन वदसृतं मोक्षस्तदेव वपुर्यस्य स तथा, पुनः कीदशः अर्कको-देशित्व तेजो यस्य सः तथा, वपुः किम्भूतं प्रकटितमन्त्रवर्णकोणे-प्रकटिता ये मन्त्रवर्णा द्वादशाक्षरोद्गताः तराकीणे व्याप्तं, किमिव सुविमलपाथिस सुनिर्मल जले सिक्तं निक्षिप्तमौधस्यं दुग्धमिव ॥४५॥

शरीरन्यासजातमुपसंहरति — सृष्टिस्थिती इति ।

मृष्टिस्थिती दशपश्चाङ्गयुग्मं-मुन्धादिक्षत्रितयं कास्यह्नसु । विन्धस्यतु ग्रथयित्वा च मुद्रा-भूषो दिशां दशकं बन्धनीयम् ॥ ४६ ॥

मृतिपञ्जरस्य पूर्वकृत्यन्दर्शयति सृष्टिस्थिती इत्यादि इति सद्वायरः, ति कद्वायरः, ति प्रमाणाभावात्, मृर्द्धन्यक्ष्णे।रित्यादिना पूर्वमुक्ते सृष्टिस्थिती पुनः स्वदेहे विन्यस्य तथा दशपः श्वाङ्गयुग्मं दशाङ्गं पश्चाङ्गं च विन्यस्यः, ऋष्यादिश्वितयं कास्यहृत्सु विन्यसेदित्यर्थः, वक्ष्यमाणमुद्रां प्रथित्वा बद्ध्वा मृयः पुनरि दिशां दक्षकं बन्धनीयम् ॐ सुदर्शनायास्त्राय फट् इत्यनेन वक्ष्य-माणेन मन्त्रेणेत्यर्थः॥ ४६॥

द्वादशाक्षरमन्त्रोद्धारमाह — तारमित्यादिना ।

तारं हार्दे विद्वसूर्तिश्च जार्जी मांसान्तस्ते बायमध्ये सुदेवाः।

### षड्बन्द्वाणीं मन्त्रवर्धाः स उक्तः साचाद् द्वारं मोक्षपुर्धाः सुगम्यम् ॥ ४०॥

तारं प्रणवं, हाई हृदयं नमः इति यावद्, निश्वमृत्तिंर्भकारः शार्ङ्की गकारः, मांसान्ते मांसो छकारः तस्यान्तो वकार इति, ते इति स्वक्रपं, वा इति स्वक्रपं, य इति स्वक्रपं, तयोवीययोगेध्ये सुदेवाः सुदेवेत्यक्षरत्रयं, तथा च जो नमो भगवते वासुदेवायोति प्रसिद्धः षड्द्वन्द्वाणीं मन्त्रवर्थः द्वादशाक्षरो मन्त्रवेष्ठ उक्तः कथितः कीहशः मोक्षपुर्याः साक्षाद्व्यवधानेन सुगम्यं द्वारं सुगम उपाय-इत्यर्थः॥ ४०॥

द्धादशाक्षरादित्यान् दर्शयति— धात्रर्यमेत्यादिना ।

Ã

धात्रर्यमामित्राख्या वरुणांशुभगा विवश्वदिन्द्रयुताः। पूषाह्वयपर्जन्यौ त्वष्टा विष्णुश्च भानवः प्रोक्ताः॥४८॥

धाता अर्थमा मित्रः वरुणः अंग्रुः भगः विवश्वान् इन्द्रः पूषा पर्जन्यः त्वष्टा विष्णुरेते द्वादश भानवः प्रोक्ताः कथिताः ॥ ४८ ॥

अधुनाऽष्टादशाक्षरमन्त्रन्यासमाइ— अथ तु युगेत्यादि ।

अथ तु युगरन्त्रार्णस्याहं मनोर्न्यसनं ब्रुवे रचयतु करबन्धे पश्चाङ्गमङ्कुलिपञ्चके । तनुमनुमनुं व्यापय्याथ त्रिज्ञाः प्रणवं सक्कृत्-मनुजलिपयो न्यास्या भूयः पदानि च सादरस्॥४९॥

अनन्तरं पुनर्शुगरन्ध्राणिस्य युगरन्ध्रे राजदन्तत्वाद् रन्ध्र-शब्दस्य परिनेपातः, युगरन्ध्रम् अक्षराणां यत्र स युगरन्ध्राणेः तस्य, रन्ध्रं नव, तथा चाष्टादशाक्षरस्य मनोर्मन्त्रस्याहं न्य-सनं न्यासं ब्रुवे कथयामीति प्रतिक्षा, करव्रये अङ्कुलीपञ्चके पञ्चाङ्गं-पूर्वीक्तं मन्त्राक्षरेः परिक्लप्तं करन्यासं कुर्यात् कनिष्ठायाम् अस्तन्या-सो ब्रुष्ट्यः, अथानन्तरं तनुम् अनु अनुलक्षीकृत्य त्रिशः त्रिवारं- मन्त्रं ब्यापस्य व्यापकतया विन्यस्य पुनः प्रणवं सकृदेकवारं विन्यस्य अनन्तरं मनुजलिपयो न्यास्या मन्त्राक्षराणि न्यसतु भूयोऽनन्तरं । सावरं यथा स्यादेवं पदानि पञ्च पदानि न्यास्यानि ॥ ४९ ॥

मन्त्राक्षरन्यासस्थानमाह--

कचभुवीति।

क्षत्रसुवि ललाटे भ्रूयुग्मान्तरे श्रवणाक्षिणो-युगलवद्त्रग्रीवाह्नसाभिकट्युभयान्धुषु । न्यसतु शितधीर्जान्वङ्घयोरक्षरान् शिरसि ध्रुवं— नयनसुखहृद्गुस्थान्घिष्वपेयेत् पदपश्चकम् ॥ ५०॥

कचस्य केशस्य भूरूपितस्थानं शिरः तत्र, छलाटे, भ्रूपुर्मान्तरे भ्रूपस्थे, श्रवणास्णोर्युगले, नो नासिकायुगले च, वदने, ग्रीवायां, हृदि, नामौ, कटग्रुभये, वामकिटिर्वक्षिणकिटिश्च, अन्धी लिङ्गे, पतेषु तथा जान्वङ्घयोश्च शितिधिनिर्मलमितः अक्षराणि मन्त्रसम्बन्धीनि न्यसतु अत्र जान्वोरेकमक्षरं न्यसेत्, अङ्घ्रयोरेकमक्षरं न्यसेत्, तथा शिरिस मस्तकं ध्रुवं न्यसेत्, पद्पञ्चकन्यास-स्थानान्याह- नयनेति, नयनयुगलं मुखं हृद्यं गुह्ममङ्घ्रिश्च पतेषु मन्त्रसम्बन्ध पदपञ्चकं क्षीमित्येकम्, अन्यानि स्पष्टानि अर्पयेद् न्यसेत्॥ ५०॥

पञ्चाङ्गानीति ।

पञ्चाङ्गानि नयस्येद् भृयो-सुन्यादीनप्यन्यत्सर्वम् । तुल्यं पूर्वेणाथो वक्ष्ये सुद्रा बन्ध्या मन्वोर्याः स्युः ॥ ५१ ॥

पञ्चाक्षानि भूयः पुनरिप शरीरे न्यसेत्, तथा मुन्यादीन् जाष्यादीन्, अन्यत्सर्वे केशवादिजातं पूर्वेण तुल्यं समानमेव, अत्र देशतत्त्वादिन्यासेषु मन्त्रस्य द्विराष्ट्रतिविश्लोष इति छत्रुदीपिकाकारः, अथोऽनन्तरं मन्वोदेशाक्षराष्ट्रादशाक्षरयोयौ मुद्रा बन्धनी-याः स्युभवेयुस्ता मुद्रा वस्य कथयामि ॥ ५१ ॥ दृदयाद्यक्षन्यासमुद्राः प्रदर्शयति—

अनङ्कुष्ठा इत्यादि ।

M

अनङ्गुष्ठा ऋजवो हस्तशाखाभवेन्मुद्रा हृद्ये शिषंके च ।
अधोऽङ्गुष्ठा खलु मुष्टिः शिखायांकरद्यन्द्वाङ्गुलयो वर्माण स्युः ॥ ५२ ॥
नाराचमुष्ट्युद्गतबाहुयुग्मकाङ्गुष्ठतर्जन्युदितो ध्वनिस्तु ।
विष्विश्विषक्तः कथिताऽस्त्रमुद्रा
यत्राचिणी तर्जनीमध्यमे तु ॥ ५३ ॥

अनक्षुष्ठा अक्षुष्ठरिता ऋजवोऽवक्रा हस्तशाखाः हस्ताञ्चलयः हृद्ये मुद्रा भवेत्, शिर्षके च शिरसिता एव मुद्रा क्षेयाः, खलु निश्चये अधो-ऽङ्गुष्ठा मुष्टिः अधोऽङ्गुष्ठो यस्यां मुष्टे एवं कृता मुष्टिः शिखायां मुद्रे भवेद्,वर्मणि कवचे करद्वन्द्वाङ्गलयः स्युः मुद्रापद्वाच्या भवन्ति । व्य-निः शब्दोऽस्त्रमुद्रा काथिता किभृतो ध्वनिः नाराचवद्वाणवद् सुष्ट्योव्यते यो बाहुस्तस्य युग्मकं द्वयं तस्याङ्गुष्ठतर्जनीभ्यां करणाभ्यामुक्तिः युनः कीहराः विध्वग् दशदिश्च विषकः विस्तीर्णः यत्र मन्त्रेऽ-क्षिणी भवतः नेत्राङ्गमस्ति तत्र तर्जनीमध्यमे मिळिते मुद्रा॥५२॥५३॥

वेणुमुद्रामाइ— ओष्ठ इति ।

ओष्ठे वामकराङ्गुष्ठो लग्नस्तस्य किनिष्ठिका । द्विणाङ्गुष्ठसंयुक्ता तत्किनिष्ठा प्रसारिता ॥५४॥ त् तर्जनीमध्यमाऽनामाः किञ्चित्संकुच्य चालिताः । वेणुसुद्रेह् कथिता सुगुप्ता प्रेयसी हरेः ॥ ५५ ॥ वामहस्ताङ्गुष्ठोऽधरे लग्न इति संबन्धः कार्य,स्तस्य वामह- स्तस्य या कनिष्ठिका पश्चमी अङ्गुळी सा दक्षिणाङ्गुष्ठसंयुका द-क्षिणहस्ताङ्गुष्ठे संबद्धा कार्या, तत्कनिष्ठिका दक्षिणहस्तकनिष्ठिका प्रसारिता अङ्गुटिला कार्या उसयहस्तातंनीमध्यमाऽनामिकाः कि-चित्संकुच्य चालिताश्चालनीया, इत्थमिह शास्त्रे नेणुमुद्रा कथिता सुगुप्ता प्रन्थान्तरे ऽत्यन्तगुप्ता यतो हरेः परमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य प्रेयसी बहुमा॥ ५४॥ ५५॥

नोच्यन्त इति ।

मोच्यन्तेऽत्र प्रसिद्धत्वाः न्मालाश्रीवत्सकौस्तुभाः । उच्यतेऽच्युतसुद्राणां-सुद्रा विल्वफलाकृतिः ॥ ५६ ॥

मालाश्रीवत्सकोस्तुममुद्राः प्रसिद्धत्वाश्रीच्यन्ते मया प्रस्थक्त्रीऽप्रसिद्धमिद्द प्रकाइयत हति शेषः, अत एव
गले वनमालाऽभिनयनं वनमालामुद्रां, उत्तानितवामत्र्जनीकनिश्रोपिर अधोमुखदक्षिणकरकनिष्ठिकातर्जनीके संयोज्य दक्षिणकरानामिकामध्यमाङ्गुलीद्वयं वामकराङ्गुष्ठोपिर कृत्वा वामकरमध्यमोपकनिष्ठिके दक्षिणहस्ताङ्गुष्ठस्याधः कुर्यादेषा श्रीवत्समुद्रां, वामकनिष्ठिकया दक्षिणकनिष्ठिकां निष्पाङ्य वामानामिकया दक्षिणतंत्रनीं निष्पाङ्य शिष्वामाङ्गुलीत्रयम् उपिर कृत्वा वामतर्जनीसदितदक्षिणहस्ताङ्गुलित्रयमुखमेकत्र योजयेदेषा कौस्तुभमुद्रा॥ ५६॥
विव्वमुद्रामाद्द

अङ्गुष्ठमिति ।

अञ्चानात । अञ्चानात । अञ्चानात । अञ्चानात । तस्याग्रं पीडियित्वाऽङ्गुलिभिरापि तथा वामइस्ताङ्गुलीभिः। बध्वा गाढं हृदि स्थापयतु विमलधीव्यीहरन्मारबीजं-बिल्वाख्या मुद्रिकैषा स्फुटमिइ काथेता गोपनीया विभिन्नैः॥ ५७॥

सामाञ्चष्ठम् उद्दण्डितं दण्डाकारम् ऊर्चे कृत्वाऽधः कर्तव्वं तथाऽ

5नन्तरम् इतरकराङ्कुष्ठेन बद्धा तस्य च पीठे दक्षिणकराङ्कुष्ठास्तर्थक् कार्य इत्यर्थः तस्यामं दक्षिणकराङ्कुष्ठाममङ्गुलिभः पीडियत्वा घृत्वा ता अपि दक्षिणकराङ्कुलयोऽपि वामहस्ताङ्गुलीभिगाँढं यथा स्यादेव बद्धा विमलधीः ग्रुखबुद्धिः हदि हदये स्थापयेत् मारवीजं कामवीजं व्याहरन् उद्योरयन् इत्थं विट्वाच्या एषा स्फुटं व्यक्तं यथास्यादेव मिह शास्त्रे क्रथिता विधिक्षैः प्रकारक्षेगीपनीया ॥ ५७ ॥

**एतस्याः फ**लमाह—

मन इति।

ť

मनोवाणीदेहैपेदिह च पुरा वाऽपि विहितं । स्वमत्या मत्या वा तदाखलमसौ दुष्कृतिचयम् । इमां मुद्रां जानन् क्षपयित नरस्तं सुरगणा-नमन्त्यस्याधीना भवति सततं सर्वजनता॥ ५८॥

यसौ नरः मनुष्यः इमां मुद्रां जानन् तद्षिलं संपूर्ण दुष्कृति-चयं पापराशि क्षपयति दूरीकरोति यन्मनसा वाचा देहेनाऽमत्या-ऽज्ञानेन मत्या ज्ञानेन वा दिवारात्रिविहितं दिवसे रात्री वा कृतं "यदिह च पुरा वापि विहित"मिति पाठे इह जन्मनि जन्मान्तरे वा विहितमित्यर्थः न केवलं पापं दूरीकरोति अपि तु सुरगणा देवा-नमन्ति तथा अस्य मुद्राकर्तुः सततं सर्वदा सर्वजनसमुद्दो वश्यो भवतीत्यर्थः॥ ५८॥

अस्त्रमन्त्रमाह— प्रणवेति ।

प्रणवहृदोरवसाने सचतुर्थि सुद्र्यानं तथाऽस्त्रपदं च । स्वत्या फडन्तमसुना कलयेन्मनुनाऽस्त्रसुद्रया दशहर रितः ॥ ५२ ॥

प्रणव श्रीकारः हत् नमः एतयोरवसानेश्नते सचतुर्थेसुदर्शनं चतुर्थीविश्वक्रिसहितं सुदर्शनमिति पदम् एतस्यान्ते तथाऽस्त्रपदं चतुर्थान्तमस्यपदं पुनः कीषक् फडन्तम् फद्शब्दान्तस्त्रस्ताःसुना मनुना अनेन मन्त्रेण अस्त्रमुद्रयादश हरितः कल्पयेत् दशदिग्वन्धनं कुर्योदित्यर्थः॥ ५९ ॥

प्राक्कृतं न्यासजातमुपसंहरन् अग्रिमपटले वश्यमाणं ध्यानं सू-जयति—

द्यतीति ।

इति विधाय समस्तविधि जगज्ञानिवनाशविधानविशारदम् ।
श्रुतिविमृग्यमजं मनुविग्रहंस्मरतु गोपवधूजनवस्त्रभम् ॥ ६०॥
इति श्रीकेशवाचार्यविरचितायां क्रमदीपिकायां
प्राथम सितीचः पटलः ॥ १॥

इत्यनेत प्रकारेण समस्तविधि पूर्वोक्तमखिळन्यासादिकं वि-धाय निर्वर्त्य गोपवधूजनवछमं कृष्णं स्मरतु चिन्तयतु कीढदां कृष्णं जगदुत्पतिस्थितिविनाशकरणदक्षं पुनः कोढदां श्रुतिविसृग्यमुपनि-षद्गम्यं पुनः कीढदां अजम उत्पत्तिरहितम् पुनः कीढदां मतुविम्रहें मतुदारीरमित्यर्थः॥ ६०॥

इति क्रमदीपिकायां द्वितीयः पटलः॥ २॥

इदानीं मन्त्रद्वयसाधारणं देवताध्यानमाह— अथेति।

अथ प्रकटसौरभोद्गिलतसन्मधृःफुल्लस् त्प्रसूननवपञ्चवप्रकरनम्रशालेहुँमैः। प्रफुल्लनवमञ्जरीललितवल्लरीचेष्टितैः

स्मरेच्छिदि।रितं शिवं शितमतिस्तु बुन्दायनम् ॥ १॥

अथानन्तरं शितमितिनिर्मेलमितः बुन्दावनं समरेखिन्तयेत् कि-म्युतं दुमैर्बुक्षैः शिशिरितं शीतलीकृतं दुमैः कीदगैः प्रकटेति अक्टसीरभम्॥अथ च उदगिलतो माध्वीको मधु यस्मिन् तत् अश्र चे उत्फुर्छ प्रकुर्छ अथ च सहेदीप्यमानमेताहरां प्रस्तं पुष्पं तथा नवप्रस्वः अनयोर्थः प्रकरः समृहस्तेन नम्नाः शाखा येषां ते तथा तेः प्रकटसौरभाषु प्रकटसौरभेणाषु प्रकटसौरभेणाषु कितं सर्वतो ब्यासम् अथ च मत्तभृङ्गोह्सस्मत्तम् मरेण शोभमानमे साहशं यत्प्रस्तामित्यर्थः पुनः कीहशैः प्रफुष्ठा विकसिता या नवम- अरो तया लिलता मनोहरा या बहुरी लताप्रशाखातस्याश्चेष्टितं चलनं येषु तैः पुनः कीहशं शिवं कल्याणप्रदम् ॥१॥

विकाशीति-

A

**\$** 

विकासिसुमनोरसास्वदनमञ्जुलैः सञ्चर-च्छिलीसुलसुलोद्गतेर्सुलिरितान्तरं भङ्कृतैः। कपोतशुकसारिकापरभृतादिभिः पत्रिभि— विराणितमितस्ततो सुजगशत्रुनृत्याकुलम्॥२॥

पुनःकीदशं मृन्दावनं श्रङ्कतेः शब्दविशेषेर्मुखरितान्त-रं शब्दायमानाभ्यन्तरं कीदशेः श्रङ्कतेः विकाशिन्याः प्रपुद्धाः याः सुमनसः पुष्पस्य यो रसः मधु तस्य यदास्वादनम् अवलेदनं तेन मञ्जुलैर्मनोहरैः पुनःकीदशैः सञ्चरेति सञ्चरन्तो भ्रमन्तो ये शिलीमुखा भ्रमरास्तेषां मुखेभ्य उद्गतैः सम्रात्थितैः पुनः कीदशै वृन्दावनं कपोतेति पारावतशुकशारिकाकोकिल्प्रभृतिभिः पश्चि-भिरितस्ततो विराणितं शब्दायितं पुनःकीदशं भुजगशतुम्यूर-स्तस्य नृत्येनाकुलं व्यासम् ॥ २॥

कालिन्देति—

कलिन्ददुहितुश्रलह्महरिविप्रुषां वाहिमि विनिद्रसरसीरहोदररजश्रयोद्ध्सरैः। प्रदीपितमनोभववज्ञविलासिनीवाससां। विलोलनपरैर्निषेवितमनारतं मास्तैः॥३॥

पुनः कीडरां मारुतैर्वायुभिः अनारतं सर्वदा निषेवितं कीडरीर्मा-रुतेः कलिन्देति कलिन्दद्वाहेतुर्यमुनायाः चलन्त्यो या लहर्यःतासां या विष्कृषो जरुविन्दवः तासी वाहिमः पतेन वायोः रैात्यमुकं पुनः कीहरोः विनिद्रेति विनिद्रं प्रषुष्ठं यत्सरसीयहं पद्मं तस्य प्रतुद्दस् अभ्यन्तरं तत्र यो रज्ञ्चयो धूरुसिम्हः तेन उद्घूसरैः पतेन सीरभ्यमुक्तं पुनःकीहरोः प्रदीपितति प्रदीपितोऽतिश्चायतो मनोभनः कामो यासां वज्ञविलासिनीनाक्षोपसुन्दरीणां तासां यानि वासांसि वस्त्राणि तेषां विलोलनपरैः चालनाशकैः पतेन मान्ध-मुक्तम्॥ ३॥

प्रवालेति--

प्रवालनवपर्लवं मरकतच्छदं वज्ञमी— क्तिकंप्रकरकोरकं कमलरागनानाफलम् । स्थाविष्ठमित्वलर्तुभिः सत्ततसेवितं कामदं— तदन्तरपि कल्पकाङ्घिपसुद्श्वितं चिन्तयेत् ॥४॥

तदन्तरिप वृन्दावतमध्ये कल्पकाङ्ग्रिपमपि चिन्तयेत् कीहरां उद्श्चितम् उञ्जितं पुनः कीहरां स्थविष्ठं स्थूलतरं पुनःकीहरां प्रवान् लोविद्रुमः स पव नवपल्लवः किसल्यं यस्य तं पुनः कीहरां मरक-तो यो मणिविरोषः स पव छयं पत्रं यस्य तं पुनः कीहरां वर्ज्ञं हीरकं मौक्तिकं मुका-

अनयोर्यः प्रकरः समूहः स एव कोरकः पुष्पकिलका यत्र तं पुनः कीहशंकमलरागः पद्मरागमणिः स एव नाना वहुविधं फर्ल यत्र तं पुनः कीहशम् अखिलैंक्तुंतिः षड्भिरिप ऋतुभिः सततं सेवितं सदापरि-गृहीतम् एतेन सर्वपुष्पान्वितत्वं दर्शितं पुनःकीहशं कामदम् आका-क्वितप्रदम् ॥ ४॥

सुहमिति।

सुहेमशिखराचलेऽप्युदितभानुवद्गास्वरा-मधोऽस्य कनकस्थलीममृतशीकरासारिणः। प्रदीप्तमणिकुष्टिमां कुसुमरेणुपुक्षोज्जवलां— स्मरेत्युनरतान्द्रतो विगतषद्तरङ्गां बुधः॥ ५॥ पुषः पण्डितः भतन्द्रतेः निरालस्यः आलस्यरिदाः सन् भ- स्य कहंपेवृक्षस्याधस्तात् कनकस्थली सुवर्णमयी भूमि पुनः समरेत् चिन्तयत् किम्भूतां सुहेमेति शोममाना सुवर्णशृक्षपंक्तियस्य । तथा तस्मादुद्याचलादुद्वितभानुवत् प्रकटितसूर्यवत् भास्यरां दे-द्वीप्यमानां सुहेमशिकराचलेण्युदितेति पाठे शोमनं हेमशृक्षं यत्र अन् चले पर्वते तस्मिन् अपिशब्दो भिक्षकमः कनकस्थलीमित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यम् अस्य कीदशस्य अमृतेति अमृतस्य यः शीकरः कणस्तस्यान् सारो यः समृहः पतनं तच्छालि यथा स्यात्तथा तस्यामृतकणसमृह-संवर्षिणः कीदशीं प्रदीतैः दीष्यमानमणिभिः पद्मरागादिभिः वद्ध-भूमि पुनः कीदशीं कुसुमेति कुसुमरेणुपुञ्जैव्य्वलां पुनः कीदशीं विगतेति विगता दूरीभूता पद्तरङ्गाः कामकोधादयः अश्वनायापि-पासाशोकमोहजरामृत्यवो वा यस्यास्तां ॥ ५॥

तद्रवेति ।

तद्रत्नकुटिमनिविष्टमहिष्ठयोग—
पीठेऽष्टपत्रमहणं कमलं विचिन्त्य ।
चयद्विरोचनसरोचिरमुष्य मध्ये
सश्चिन्तयेत्सुखनिविष्टमथो मुकुन्दम् ॥ ६॥

तस्याः कनकस्थल्याः यद्रक्षकुद्धिमं रक्षवस्त्रभूभागः तत्र निविद्धं-स्थितं महिष्ठं महद्योगपीठं तत्राष्ट्रपत्रम् अष्टौ पत्राणि यत्र तत्त्रथाऽरुणं लोहितम् अत प्रवोद्यतादित्यस्तिमम् प्रवंभूतं पद्मं विचिन्त्यं अधा-नन्तरम् अमुष्यादणवर्णाष्ट्रवलकमलस्य मध्ये मुकुन्दं कृष्णं चिन्तयेत् कीदृशं सुखनिविष्टं सुखासीनम् शादिकुलकमत् आरभ्य ॥ ६॥

सत्रामेति--

सुन्नामरत्नद्रितासनमेघपुस-प्रत्यप्रनीलजलजन्मसमानभासम् । सुक्षिण्यनीलघनकुश्चितकेदाजालं-राजनमनोज्ञिदातिकण्ठाद्वाखण्डन्द्रसम् ॥ ७॥

् पुतः कीवरां खुत्रामरत्नम् रन्द्रतीलमाणः व्लितासनं भिनास्ननं

घृष्टकज्ञलमिति मेघपुको मेघसमुद्धः प्रत्ययमीलजलजनम नवीननीलः प्रमस् पूर्वी समाना भा कीतियस्य ते पुनः कीहरां सुस्निग्धेति सु-स्निग्धाः सुचिकणाः नीलाः श्यामाधना निविद्धाः कुश्चिताः कुटिलाः ये केशास्तेषीं जालं समूहो यत्र ते पुनः कीहरां राजाभिति राजत् शोसमानं मनोशं मनोहरं यञ्चितिकण्ठशिकण्डं मयूरपिञ्छं तदेव स्नुडायां यस्यतम् ॥ ७॥

रोलम्बलालितसुरद्रुमसूनकल्पि— तौत्तंससुत्कचनचौत्पलकर्णपूरम् । लोलालकस्फुरितभालतत्तप्रदीप्तः गोरोचनातितकसुचलचिल्लिमालम् ॥ ८॥

पुनः कीहरां रोलम्बेति रोलम्बो भ्रमरस्तेन लालितं प्रीत्या से-वितं यस सुरहुमप्रस्नं पारिजातपुष्यं तेन किल्पतः रिवत उसंसः शिरोभूषणं येन स तथा तं पुनःकीहरामुक्कनं विकसितं यश-बीत्पलं तदेन कर्णामरणं यस्य स तथा तं पुनःकीहरां लोलाश्रश्च-लाः यलकाः केशविशेषास्तैः स्फुरितं शोममानं यद्गालतलं ललाट-तलं तत्र प्रदीप्तं गोरोचनातिलकं यस्य स तथा तं पुनः कीहरां सञ्चलचिल्लिमालश्चश्चलम्बलताकम् ॥ ८॥

आपूर्णेति—

आपूर्णशारदगताङ्कशशाङ्किबम्ब-कान्ताननं कमलपत्रविशालनेत्रम् । रत्नस्फुरन्मकरकुण्डलरिमदीप्त-गण्डस्थलीमुकुरमुन्नतचारुनासम् ॥ ९॥

पुनः कीहराम् आपूर्णः सम्पूर्णःशारदः शरत्सम्बन्धी गताङ्कः कल-ङ्काहितः प्रवम्भूतो यः शशाङ्काविम्बश्चन्द्रमण्डलस्तद्वत् कान्तं सनोहरम् आननं मुखं यस्य तथा तं पुनःकीहर्शः कमलप्रवाद्विशाले विस्तीर्णे तेत्रे यस्य स तथा तं पुनःकीहर्शः स्तेनित रत्नैः स्फुरच्छो-भमानं यन्मकरकुण्डलं मकराकारकुण्डलं तस्य ये रश्मयः तै भगीता शोभमाना गण्डस्थली सं एव मुकुरो दर्पणो यस्य तथा तं पुनः कीट्यां उन्नतेति उन्नता मनोहरा नासा यस्य स तथा तम् ॥९॥ सिन्दूरेति—

, A

सिन्दूरसुन्दरतराधरमिन्दुकुन्द-मन्दारमन्दहसितद्यतिदीपिताशम् । वन्यप्रवालकुसुमप्रचयावक्लप्त-ग्रैवेयकोज्ज्वलमनोहरकम्बुकण्ठम् ॥ १०॥

पुनः कीद्दशं सिन्दूरवन्मनोहरो अधरोयस्य स तथा तं पुनः की-दशम् इन्दुकुन्देति इन्दुश्च कुन्दं कुन्दपुष्पं मन्दारः शुक्कमन्दारः अर्कपुष्पं वा तद्धन्मन्दहसितम् ईषद्धास्यं तस्य धृति दींतिः तया दीपिता शोक् भिता आशा दिशो येन स तथा तं पुनः कीडशं वन्येति वन्यं वनो-द्भवं यत्प्रवालकुसुमं नवपल्लवपुष्पं तस्य यः समूहस्तेनावक्लस् सम्पादितं यद् प्रैवेयकं कण्डाभरणं तेन उज्ज्वलो देदीप्यमानो मन् नोहरः कम्बुकण्डः त्रिरेखाङ्कितः कण्डो यस्य स तथा तम् ॥ १० ॥ मत्तेति—

मत्त्रभद्भ्रमरज्ञष्टविलम्बमानं-सन्तानकप्रसवदामपरिष्कृतांसम् । हारावलीभगवराजितपीवरारो— व्योमस्थलीलसितकोस्तुभभानुमन्तम् ॥ ११ ॥

पुनः कीडशं मताः कृतमधुपाना भ्रमन्तश्चरन्तो ये भ्रमरास्तैः जुष्टं सेवितम् अथ च विलम्बमानम् प्वभृतं यत्सन्तानकप्रसवदामं कृत्पवृश्व श्वपुष्पदामं तेन दाम्ना परिष्कृतः स्वलंकृतो असो यस्य स तथातम् पुनः कीडशं हारावल्येव भगणो नक्षत्रसमृहः तेन राजितं शौभितं पावरं मांसलं यदुरो हृदयं तदेव व्योमस्थलं आकाशसूमिः तथा लितः शोभितः कौस्तुभ पव भानुः सूर्यस्तेन युक्तम् अव सपकान् लक्षारं एवं नोपमालङ्कारः नक्षत्रणणसूर्ययोगसम्बन्धत्वात् एवं च सत्येककाले हृयोः शोभा लभ्यत इति भावः ॥ ११ ॥

श्रीवत्सेति--

श्रीवत्सलक्षणसुलचितसुन्नतांस-माजानुपीनपरिवृत्तसुजातबाह्यम् । आबन्धुरोदरसुदारगभीरनाभि — भुक्षाङ्गनानिकरमञ्जलरोमराजिम् ॥ १२ ॥

पुनः की इशं श्रीवत्ससं यह क्षणं चिहं तेन सुलक्षितः प्रव्य-कः तम् पुनः की दशम् उन्नतौ ऊद्धौ असी स्कन्धौ यस्य स तथा तं पुनः की दशम् आजान्विति जानुव्यापिनौ पीनौ मांसलौ परिवृत्तौ कम-बलितौ सुजातौ दोषरहितौ बाह्न यस्य स तथा तम् पु० की दशम् अवन्युरोक्रं निम्नोन्नतोव्रम् आ इषन्मुष्टिप्राह्यं बन्धुरं रम्यमुद्रं यस्य तमितिबा पुनःकी दशं उत्तारा विख्याता गम्भीरा निभियस्य स स्या तं पुनः की दशं श्रुक्षक्षना समरकी तस्याः यः समुद्दः तद्वनमः अञ्चला मनोद्दरारोमराजी रोमपञ्चित्रंस्य स तथा तं मङ्गलति क चित् पादः मङ्गला शुभवात्रीति तथा तम् ॥ १२॥

नानेति--

नानामणिप्रघटिताङ्गदेकङ्कणोर्मि-ग्रैवेयसारसननूपुरतुन्दबन्धम् । दिव्याङ्गरागपरिपिञ्जारिताङ्गयष्टि-मापीतवस्त्रपरिवीतनितम्बविम्बम् ॥ १३ ॥

पुनःकीडरां नानामणिमिरिन्द्रनीलाविमिधैदिताः सम्बद्धाः अङ्ग द्याः बाहुवलयाः स्तथा कङ्कणाः वर्मिमुद्रिका प्रैवेथं प्रीवालङ्कारः रसनया श्रुद्रघण्टिकया सह आसमन्तात् वर्तते यो न्पुरी तुन्दबन्धः उद्दरबन्धन् नार्थम सुवर्णकोरकम् पते अलङ्कारा यस्य स तथातम् पुनः कीटरां विवयः परमोत्कृष्टो योऽङ्गरागः सुगन्धिच्चूर्णं तेन पिश्चरिता नानामणी अङ्गयष्टिरङ्गलता यस्य स तथा तं पुनः कोरदाम् आपीतम् अतिदायेन पीतं यद्वस्त्र तेन परितो वीतो विष्ठितो नितम्बविम्बो येन स तथा वस्य यद्यपि स्नोकट्यां नितम्बप्दिप्रयोगः कोदो हदयते तथापि तहन्मनोहरतया पुरुकट्यामपि प्रयोगो व विरुद्धः ॥ १३॥

#### चारूरजान्वित-

चार्रकानुमनुवृत्तमनोञ्जाङ्गं-कान्तोन्नतप्रपद्निन्दितक्स्मकान्तिम् । माणिक्यद्पेणलसन्नखराजिराज— इक्ताङ्गुलिच्छद्नसुन्द्रपाद्पद्मम् ॥ १४ ॥

्युनः कीहरां कान्तो कमनीयो उन्नतो उन्नो यो प्रपदी पाकामी ताभ्यां निन्दिता तिरस्कृता कुर्मस्य कञ्छपस्य कान्तिः दीविर्येन स्व तथा तं पुनः कीहरां माणिक्यघटितो यो दर्पणस्तद्रह्णसन्ती द्रोम माना नखपाक्किः तया राजन्त्यः शोभमाना या रक्ताकुलयस्ता एव च्छ-दनानि पत्राणि तैः सुन्दरं पादपन्नं यस्य स तथा तम् ॥ १४ ॥

#### मत्स्येति-

मत्स्याङ्क्रशारिद्रकेतुयवाब्जवज्ञ-संलक्षितारुणतराङ्घितलाभिरामम् । लावण्यसारसमुदायविनिर्मिताङ्ग-सौन्दर्थ्यनिर्जितमनोभवदेहकान्तिम् ॥ १५॥

पुनः की दशं मत्स्यो मीनः अङ्कृशो अकाविशेषः अरिश्रकं दूरः शकः केतुर्धन्नः यवः प्रसिद्धः अन्तं पद्मं वज्रः कुलिशाकारिक्षकोषः एतैः सुलक्षितं सम्यक् विहितं यद्दणतराङ्खितलं लोहिततर बर्णः तलं तेनाभिरामः सर्वजनिर्धयस्तं पुनःकी दशं लावण्यस्य सौन्दर्यः स्य यः सारसमुदायः उत्क्रष्टभागसमुदायः तेन विनिर्मितं घाटेतं यदक्रसीन्दर्यं तेन निन्दिता तिरस्कृता मने भवस्य कामदेवस्यकाः नितः शरीरशोभा येन स तथोक्तम् ॥ १५॥

#### आस्येति।

आस्यार विन्दपरिपृतित वेणुरन्ध-लोलस्कराङ्गुलिसमोरितादिन्यरागैः । शाह्यद् द्रवीकृतविकृष्टसमस्तजन्तुः सन्तानसन्ततिमनन्तसुखाम्बुराशिम् ॥ १६॥

णुनः कीहरां शश्वित्रत्यं द्रवीकृता Sनायतीकृता विकृष्टा आकृष्टाः समस्तजन्तोः प्राणिनः सन्तानसन्तितः सन्तानपरम्परा येन स्र तथा तं के आस्यमेवारिवन्दं पद्मं तेन परिपूरितं यहेणुरन्धं वंशी-राष्ट्रम् अत्र लोलन्ती चञ्चला या कराङ्गुलिस्तया समीरिताः समु-त्यादिता ये दिव्या उत्कृष्टा रागा ध्वनयः स्वरास्तैरित्यर्थः पुनः कीह-राम् । अनन्तेति अपरिमितानन्दसमुद्रम् ॥ १६ ॥

ZB

गोमिरिति।

गोशिस मुखाम्बुजविलीनविलोचनाभि-रूषोभरस्वलितमन्यरमन्दगाभिः। दन्ताग्रद्ष्टपरिशिष्टतृणाङ्कुराभि-रालम्बिवालिबलताभिरथाऽभिवीतम्॥ ९७॥

पुनः कीदशम् । अथानन्तरं गोभिरभिवीतं सर्वतीवेष्टितं किम्भू-ताभिः मुखाम्बुजे परमेश्वरमुखपभे विलीने सम्बद्धे लोचने यासा-म्ह्यास्तथाताभिः पुनः किम्भूताभिः ऊधोभरेति स्तनगौरवस्खलनः सालसा व्यगमनशीलाभिः पुनः किभूताभिः दन्ताग्रेण दष्टः परिशिष्ट-वृणाङ्कुरो मक्षणांवशिष्टतृणाङ्करोयाभिस्ताः तथा ताभिः पुनः किम्भू-वाभिः आलम्बीति आलम्बिनी लम्बमाना वालधिलता पुच्छलता यासां सास्तथा ताभिः॥ १७॥

सप्रस्नवस्तनविच्षणपूर्णानश्च-लास्यावटक्षारतफेनिलदुम्बसुम्धेः-वेणुपवर्तितमनोहरमन्द्गीति-दत्तोञ्चकर्णयुगलैरपि तर्शकेश्च ॥ १८॥

पुनः की दशम् ॥ तर्णकेश्वेकवार्षिकेश्वाभिवीतामिति पूर्वेणान्वयः की॰ हरोः प्रस्तवेन श्ररद्युग्धेन सह्वतेते यत् स्तनाविचूपणं दन्तोष्टेन स्तना कर्षणं तेन परिपूर्णो निश्चलः स्थिरश्च य आस्यावदः मुखविवरं त-तः क्षरितङ्गलितं यत् फेनिलं सफेनं दुग्धं तेन मुग्धेमेनोहरैः पु-नःकीहरौः वेण्विति वेणुर्वेशी तेन प्रवर्त्तिता चालिता मनोह-रा आहर्दिकारिणी मन्द्राऽनल्पा या गीतिर्गानं तत्र दसम् उद्यं कर्ण युगलं यैः तथा तैः ॥ १८॥

प्रत्यत्रेति ।

प्रत्यप्रशृङ्गमृदुमस्तकसम्प्रहार-संरम्भवल्गनविलोलखुराग्रपातैः । आमेदुरैर्वहुलसास्नगलैरुद्ग्र-पुच्छैश्चवत्सतरवत्सतरीनिकायैः ॥ १९ ॥

पुनः कीद्दशं वत्सतरः त्रैवाधिको वलीवर्दः वत्सतरी त्रैवा-धिकी गौः एतयोः निकायेः समूहैः प्रत्यग्रं नवीनं शृङ्गं यस्मिन्ने-वम्मृतं यत् मृदु मस्तकं तत्र यः संप्रहारः अभिघातः अन्यवत्स-तरस्य युष्यतः तेन यः संरम्भः कोधातिशयस्तेन यद्वलानमि-तस्ततोविचलनं तेन विलोलः अनवस्थितः खुराग्रपातो येषां ते तथा तैः पुनःकीद्दशैः आमेदुरैः सुस्निग्धैः पुष्टिति वा धुनः कीद्दशैः बहुलातिशायिता सास्नायत्र स प्रवम्भूतो गलो येषां ते तथा तैः सास्ना च गलकम्बलः पुनःकीद्दशैः उद्म्युक्कैः॥ १९॥

्रिम्बारवश्चाभित्रदिष्वलयैर्भहद्भि-रण्युक्षभिः पृथुककुद्भरभाराखिनेः । उत्तरिभतश्चतिपुटीपरिपतिवंदा-ध्वानामृतोद्धृतविकाशिविशालघोणैः ॥ २०॥

पुनःक्तीहरां महाद्गिरुक्षाभिर्वलीवर्दैरप्यभिवीतं कीहरौः हुम्बार-वेण स्वरिवशेषेण श्वभितः क्षोमं प्रापितोदिग्वलयो दिक्समूहो यस्ते तथा तैः पुनः कीहरौः पृथुरितशयितो यः ककुद्धरः अपरग-लसरः स एव भारस्तेन विश्वेः अलसेः पुनःकीहरौः उत्तिमितोति-कद्भवे स्तिमिता उत्थापिता या श्वितपुटी तथा परिपीतमतिश्येन श्वतं यहारस्य ध्वानामृतं राज्यस्पामृतं तेनोद्द्वता अकुर्धं प्रापिता विकासिनी प्रस्कुरा विशाला दीर्घा घोणा नासा येपाँ ते तथा तः॥ २०॥

गोपैचित ।

हैं। समानगुणशीलवयोविलास-वशैक्ष मुर्छितकलस्वरवेणुवीणैः॥ मन्द्रोच्चतानपदुगानपरैर्विलोल-दौर्वेल्लरीलितलास्पविधानदक्षैः॥ २१॥

पुनः कोदशं गोपेश्राभिक्षति कीहरोः समानेति गुणउत्यादिः श्रीलं धर्मादे वयो वाल्पादि विलासः कीडनं वेशः संस्थानविशे-पः समानाः तुल्पा गुणशीलादयो येषां ते तथा तैः पुनः कीढ-श्रीः सुद्धी प्रापितः कलो ऽज्यक्तमधुरः स्वरोरागोयत्र वेणुश्च वेणा स्व वेणुवीणे मुर्कितकलस्वरे वेणुवीणे येषां तैः तथा, तदुक्तं—

स्वरः समृद्धितो यत्र रागतां प्रतिपद्यते । मुर्द्धनामितितां प्राहुः कवयो प्रामसम्भवाम् । सप्त स्वराख्यो प्रामा मुर्छनास्त्वेकविंशातिः ।

पुनः कीहरीः मन्द्रोधिति मन्द्रं नीचैः उद्यमितशयितं तारो-यतिविशेषस्तेन पद्ध स्पष्टं यद्वानं तन्परेस्तदासकैः पुनः कीहरीः विलोलेति विलोला या दोर्वेद्धरी वाह्यलता तया यद्धलितं म-नोहरं लास्य नृत्यन्तस्य विधानं करणं तत्र दसैः कुश्लैः॥ २१॥ जङ्गान्तेति।

जङ्गान्तपीवरकटीरतटीतिबद्ध-न्यास्रोस्तिङ्किणिघटाराटतेरटद्भिः॥ सुरवैस्तरश्चमखकल्पितकण्डभूवै-रज्यकसञ्ज्ञवचनैः/पृथुकैः परीतम् ॥ २२॥

पुनःभीहरां पृथुकैर्वालकैः परीतंत्रिष्टतं कीहरोः जङ्गासमी-पे पिषण मांसला बा कटीरतटी कटीस्थली तस्यां निवका व्याली- ला चर्चला या किञ्जिणियदा काञ्चीसमूहः तस्य रिटतैः स्व क्षेत्रहिः सञ्चरितः पुनः कीहरोः सुग्धेमनोहरैः पुनःकिम्भूतैः तरश्चनखेन व्याघनखेन किष्पता सम्पादिता कण्ठभूषा कण्ठा-लंकारीयैः ते तथा तैर्वालकानां रक्षार्थं कण्ठेव्याघनखबन्धनं कि-यते यतः। पुनःकीहरोः अव्यक्तमस्पष्टम् अथ च मञ्जुलं मनोहरम् एवंभूतं वचनं येषान्ते तथा तैः॥ २२॥

. अथोति ।

अथ सुललितगोपसुन्दरीणां। पृथुनिविरीसनितम्बमन्थराणाम्॥ सुरकुचभरभक्षरावलग्न-

त्रिवलिविजृम्भितरोमराजिभाजाम्॥ २३॥

पुनः की दशम् अथा ऽनन्तरं मनोह रगोपस्त्रीणामालिभिः पङ्किः भिः समन्तात्सर्वतः सततं नित्यं सेवितमित्यप्टमइलोकेनान्ययः ।

किम्भूतानाम् पृथुर्वहिन्निविरीसोनिविडो यो नितम्बः कटिप-श्चाद्भागः तेन मन्थराणां गमनाशक्तानां पुनः किम्भूतानां गुरुरित-शायितो यः कुचमरः स्तनगौरवं तेन मञ्जूरमिषमञ्जं यत् अवलमं मध्यप्रदेशः तत्र यद्वालित्रयं तत्र विकृतिभका वितका रोमपङ्कियौ-सान्तासाम् ॥ २३ ॥

तविति।

तदितमधुरचार्रवेणुवाद्याः

मृतरसपञ्जविताङ्गजाङ्घिपागाम् ।

मुकुलविसररम्येरहरोमोद्रमसमलंकृतगात्रवञ्जरीणाम् ॥ २४॥

पुनःकीहरीनां तस्य श्रीकृष्णस्यातिमधुरम् अतिप्रीतिदायकं चारु मनोहरं यद्वेणुवाद्यं वंशीरवः स एवामृतरसः अमृतरूपजलं तेन पछ्नितो वृद्ष्युनमुखः अङ्गजाङ्ग्रियः कामवृक्षो यासां तास्तथा तासाम् अङ्गजाङ्ग्रिपस्येति पाटः पुनः किमृतानां मुकुलविसरः क- किकासमुद्धः तद्वद्रम्यो मनोहरो यो इद उपवितो रोमोद्रमी रोमोर श्यान देत समळङ्कृता गात्रवछरी देहळता यासां तास्तथा तासाम्॥२४॥

तदिति ।

तदितिकचिरमन्दहासचन्द्रा-तपपरिजृम्भितरागवारिराद्येः । तरलतरतरङ्गवारिविपुट् प्रकरसमश्रमविन्दुसंतृतानाम् ॥ २५ ॥

पुनः किंभुतानां तस्य कृष्णस्यातिमनोहरो यः ईषद्वासः स एष जन्द्ररुश्मिस्तेन परिजृम्भित उच्छितो यो रागसमुद्रस्त-स्यातिचञ्चलो यस्तरङ्गः कल्लोलः तदीया ये जलकणाः तेषां यः समुद्रस्तेन समस्तुल्यो यः भ्रमविन्दुर्धमीजलविन्दुः तेन सन्ततानां ज्याप्तानाम्॥ २५ ॥

तव्तीति ।

तदतिलसितमन्दिचिह्निचाप-च्युतिनिशितेक्षणमारवाणैवृष्ट्या ॥ दिह्निसकलममेथिह्नलाङ्ग-प्रविसृतदुःसहवेपथुन्यथानाम् ॥ २६ ॥

पुनः किंभूतानां तस्य कृष्णस्यातिमनोद्दरः मन्दः अत्रतिदीधीं यश्चिल्लिचापो भूळता सब घतुस्तस्मादुद्गतन्तीक्ष्णं यदीक्षणं कृटाक्षः सपन्न कामवाणस्तस्य वृष्ट्याऽत्यन्तपातेन दिळतं चूणितं यत्सकलं मर्म तेनाऽनायत्तं यद्कं तत्र प्रसता ज्याता दुःसद्दा कम्पनेदना यासां तास्तथा तासाम् ॥ २६॥

तवतीति ।

तदातिश्चिरकर्मस्पद्योभा-स्तरसंपानविधानलालसाभ्याम् ।

### प्रणयस्विलपुरवाहिनीना-मलसविलेलिविलीचनाम्बुजाभ्यास् ॥ २०॥

पुनः किम्भूतानां प्रणयेनैव प्रेम्णेव यो जलप्रवाहस्तं वहान्ति यास्तथा तासां काभ्यां लजादिनाऽर्धनिमीलितप्रशलोचनाभ्यां सिव-लासच्छालितनेत्रप्रशाभ्या मित्यपिपाठः किभूताभ्यां तस्य परमेश्व-रस्यातिरुचिरं यत्कर्म शृङ्गारचेष्टाविशेषः रूपशोभा कामिनीमनोन्तुरिक्षका कान्तिः ते प्रवामृतरसौ तयोर्थत्पानम् अत्यन्तच्छुच्यां-पारस्तत्करणे साकाङ्काभ्यां सुभगकम्रोति पाठान्तरं सुभगः सुन्दरः कम्नः कमनीयः सुभगकमनीययोरेकपर्याययोग्रहणम् अद्भुतत्वाद्वर् पस्यति त्रिपाठिनः ॥ २७॥

विश्रंसदिति।

विश्रंसत्तवरीकलापविगलत्फुल्लपसूनश्रवत्-माध्वीलम्पटचश्ररीकघटया संसेवितानां मुद्धः ॥ मारोन्माद्मदस्खलन्मुदुगिरामालोलकाञ्च्युच्छ्यस् न्नीवीविद्दलयमानचीनसिचयान्ताविर्नितम्बत्विषाम् २८

पुनः किम्भूतानां विश्रंसन् स्खलन् यः केशपाशस्तस्मात्पर्धः इयद्यक्षिकसितं पुष्पं तस्माग्रलन्ती या माध्यी पुष्परसः तशात्यन्तास को यश्चश्चरीको समरस्तस्य समुद्देन मुद्दवीरं वार्रं संसेवितानाम्। पुनः किम्भूतानां मारेति।

कामकतोनमादेन या मसता तथा स्खलन्ती अस्पष्टा सूद्री कोम-ला मनोहरा गीर्वाणी यासी तास्तथा तासाम् उन्मादमदी शुक्रार-विशेषी, तहुक्ते श्रक्षारतिलके—

श्वासप्ररोदनोत्कम्पैर्वष्ठधालोकनैरपि। व्यापारो जायते यत्र स उनमादः स्मृतो यथा।

पवं मदस्यापिलक्षणं बोद्धन्यमिति के चित् पुनःकोङशीनाम् आलीला चञ्चला या काञ्चीरसना तया उच्छूसन्ती दढा भवन्ती या नीवी ब्लूग्रन्थिः "नीवी स्त्रीवसनग्रन्थां"विति कोषात् तया वि-स्त्रथमानं चीनसिचयं चीनदेशोत्पन्नं सुस्मवस्त्रं तस्यान्ते मध्ये आविः प्रकटा नितस्वात्वह् नितस्वकान्तियीसां तास्तथा तासाम् ॥ २८॥ स्खलितेति ॥

स्वतित्वित्वित्पादास्भोजमन्दाभिघात कृषितमणितुलाकोत्थाऽकुलाशामुखानाम् ॥ चलद्धरसुधानां कुड्मलत्पक्ष्मलाक्षि-दृयसरसिरुहाणामुल्लसत्कुण्डलानाम्॥ २९॥

पुनः किमृतानां स्विलितमनायत्तं लिलतं मनोहरं यत्पाद्पश्च त-स्य थो मन्द् इंपद्भिघातः पतनं तत्कृतशब्दयुक्तेन मणिमयनूपुरे-णाकुलं शब्दायमानं दिगन्तरं याभिस्तातथातासां पुनः किम्भूता-नां चलत् स्पुरत् अधरदलमोष्ठपत्रं यासां तास्तथा तासां पुनः किम्भूतानां कुड्मलत् मुकुलीभवत् पक्ष्मलम् उत्कृष्टपक्ष्मयुक्तं य-विक्षित्रयं तदेव पद्मं यासां पुनः किम्भूतानाम् देवीप्यमाने कुण्डले यासां तास्तथा तासाम् ॥ २९ ॥

द्राघिष्ठेति—

द्वाघिष्ठद्वसनसमीरणाभिताप-प्रम्लानीभवद्रुणोष्ठपल्लवानाम् ॥ नानोपायनविलसत्कराम्बुजाना मालीभिः सततनिषेवितं समन्तात् ॥ ३० ॥

पुनः किम्भुतानां दीर्घो यः इवासवायुस्तेनयोऽभितापः तैन प्र-म्ळानीभवन् रकौष्ठपञ्जवो यासां तास्तथा तासां पुनः किभूतानां विविधोपायनेन शोभमानानि इस्तकमळानि यासान्तास्तथा-तासाम् ॥ ३०॥

तासामिति-

तासामायतलोलनीलनयनच्याकोश नीलाम्बुज-स्नारभः संपरिपुजिताखिलनतुं नानाविलासास्पद्म्॥ तन्सुग्धाननपङ्कजपविगलनमाध्वीरसास्वादनीं। विभ्राणं प्रणयोत्मदाक्षिमधुक्रनमालां मनोहारिणीम् ३१ पुनः कीदशं मुकुन्दं तासां गोपसुन्दरीणाम् आयतं दीर्घ लोलश्च श्चलं नीलं श्यामं यन्नयनं तदेव व्याकोशं नीलिस्तं प्रमुद्धं नीला-म्बुजं तेषां स्निममीलाभिः सम्परिपृजिता अधिक त्रामिनिता स्नुक-ला तर्जुयस्य स तथा तं पुनः कीदशं विविधिविलासस्यानं पुनः कीदशं तन्मुग्धाननेति तासां यन्मनोहरं मुखं तदेव पद्मसमूहस्त-स्मात् विगलन् स्रवन् यो माध्वीरसो मकरन्दः तमास्वाद्यितुं शिलं यस्याःतां प्रणयेन प्रीत्या उद्गतमदं यदक्षियुगलं सेव समर-माला पिक्कः तां मनोहारिणीं विभ्राणम् ॥ ३१॥

अधुना परमेश्वरध्यानानन्तरमुपासकामरप्रभृतीनां ध्यानमाह ॥ गोपीगोपेति-

गोपीगोपपश्चनां वहिः स्मरेद्यतोऽस्य गीर्वाणघटाम्॥ वित्तार्थिनी विराश्चित्रनयनशतमन्युपूर्विकां स्तोञ्चप-राम्॥ ३२॥

अस्य परमेश्वरस्याऽप्रतो गोपीगोपशूनां वहिगींबीणघट-देवसमूहं स्मरेत् यद्यपि वहिः शब्दयोगे पञ्चमी शापिता तथा-पि शापकसिद्धं न सर्वत्रेति षष्ठीप्रयोगे ऽपि न दोषः कि भूतां वित्तार्थिनी शानार्थिनी वा धनार्थिनी यद्या परमेश्वरचित्तापहरणपरां यद्वा धर्मकाममोक्षार्थिनीम् पुनःकिम्भूताम् विरञ्जिबंह्या ईशः शकःतत्त्रमुखां पुनःकिम्भूतां स्तवनपराम् ॥ ३२ ॥

तद्दक्षिणतं दति।

4

तद्क्षिणती सुनिनिकरं दृढधर्मवाञ्छमाम्नायपरम् । योगीन्द्रानथ पृष्ठे सुसुक्षमाणान्समाधिना सनकाद्यात् ३३

तस्य परमेश्वरस्य दक्षिणतो दक्षिणभागे तद्वदिति पाठे तेनैव प्रकारेण मुनिनिकरं मुनिसमूहं स्मरित् । की
हशमाम्नायपरं वेदाध्ययनपरं पुनःकीहर्शः निश्चला धर्मवाः
इल्ला यस्य तं यद्भ मननान् मुनिरित्यभिधानात् एषां धर्मवाङ्लान युक्ता तेन मुनिशःदोऽत्रऋष्युपलक्षक इति तन्न धर्मशःदोनान्नाऽरसञ्चानाभिधानात्।

तदुक्तं याश्ववस्थ्येन ।

अर्थे तु परमा धर्मीयचोगनात्मद्श्रीनिति ।

अधानन्तरं परमे स्वरस्य पश्चाद्धागे सनकाद्यान् योगेश्वरान् सम रेत् किस्मृतन् सोक्षेकपरान् पुनः किभूतान् समाधिनोपविष्ठान् ॥३३॥

सन्यइति-

सन्ये सकान्तानथ यक्षसिद्ध-गन्धवविद्याधरचारणांश्च ।

सकिन्नरानप्सरसञ्च मुख्याः

कामार्थिनो नर्तनगीतवाद्यैः॥ ३४॥

अधानन्तरं देववाममागे सस्त्रीकान् यक्षादीन् समरेत् किमून्तान् किनरसदितान् पुनः किम्भूतान् सर्वनर्तनगीतवाधैः करण-भूतैर्वाञ्चितारः । तथा प्रधानभूता अप्सरसः उर्वशीमुख्याः समरेत्॥ ३४॥

शङ्खेन्द्वित —

शङ्खेन्दुकुन्दधवलं सकलागमज्ञं सौदामनीतितिपिशङ्कजटाकलापम् । तत्पादपङ्कजगतामचलाश्च भक्तिं-वाव्छन्तमुज्भिततरान्यसमस्तसङ्गम् ॥ ३५॥

नससि आकारो धात्मुतं ब्रह्मपुत्रं स्मरेत् कथंभूतं राह्माद्विव-त् इवेतं निर्मेळं पुनः कीडरां संपूर्णागमवेत्तारं पुनः कीडरां-सौदामनी विद्यत्तस्यास्तितः दीप्तिस्तद्वत् पिराङ्गा कपिला या-जटा तस्याः कलापः समुदायो यत्र तं पुनः कीडरां मक्तिमिच्छ-न्तं किम्भूतां स्थिरां पुनः कीडराम् अत्यन्तपरित्यक्तपरमेश्वरमिश्वः सक्कळसंवन्धम् ॥ ३५ ॥

नानेति ।

ज्ञानाविषश्चातिगणान्वितसप्तराग ग्रामश्रयीगतमनोहरमूर्च्छनाभिः।

# संप्रीणयन्तमुदिताभिरमुं महत्याः सञ्चिन्तयेनमसि घातृसुतं मुनीन्द्रम् ॥ ३६ ॥

पुनः कीदशम् अमुं नानाप्रकारः षट्त्रिश्च द्वेदात्मको यः श्रुतिगणः नादसमूहस्तेनान्विता ये सप्त रागाः निषाद्वेभगान्धा-रषड्जमध्यमधेवतपञ्चमाख्याः स्वराः तत्र त्रयाणां प्रामाणां समाहारो प्रामत्रयी तत्र प्रामत्रयां गताः प्राप्ताः या मुर्छनाः मनोहर्रा पकाविदातिप्रकाराः ताभिः संश्रीणयन्तम् ।

संस्वरास्त्रयो प्रामा मुर्छनास्त्वेकविद्यातिः। संमुर्छितः स्वरो यत्र रागतां प्रतिपद्यते । मुर्छनामिति तां प्राहुः कवयो प्रामसम्भवाम्। किभूताभिः महत्या सप्ततन्त्रीयुक्तया नारदवीणया उदिताभि-रुद्रताभिः॥ ३६॥

अधुना प्रकृतमुपसंहरन् आत्मपूजाक्रममाह— इतीत्यादिना ।

इति ध्यात्वाऽऽत्मानं पद्वविद्यादधीर्नन्दतनयं-पुरो बुद्धेवाऽध्यप्रभृतिभिर्गनम्योपहृतिभिः। यजेद्भूयो भत्त्या स्ववपुषि वहिष्ठैश्चविभवे-र्विधानं तद्ब्यो वयमतुलसांनिध्यक्कदथ॥ ३०॥

इति पूर्वेकिष्यानप्रकारेण पद्वाविश्वद्धाः समर्था विचार-क्षमा अथ च निर्मेछा प्रवंभूता बुद्धिर्यस्य स तथा आ-क्षमा नन्द्वतयं गोपालकृष्णरूपं ध्यात्वा आत्मनन्द्वतयथोरभेद्दं चिन्तयित्वा पुरः प्रथमतो बुद्धेव मनसैवा प्रधंप्रभृतिभिः अर्ध्वपाः धादिभिष्पद्वतिभिरानिन्दितोपचारेः यथोपदेशं पूज्येत् । त्रिपाठिनस्तु अभिनन्धेतिपाठे धृत्वा पूज्येदित्यर्थमादुः । भूयः पुनरिप स्वशरीरे साक्षाद्वाद्योपचारैरप्यादिभिः पूज-येत् अथानन्तरं तद्विधानं चित्रकृविभवार्चनप्रकारं वयं बूमः। कीद्यां परमेश्वरात्यन्तसान्निध्यदातारम् ॥ ३७ ॥ शक्षुपूरणविधि दर्शयति— आरचय्येति-

आर्चय्यं सुवि गोमपाम्भसा । स्थिपिडलं निजमसुत्र विष्टरम् । न्यस्य तत्र विहितास्पदोऽम्भसा-शङ्कमस्त्रमतुना विशोधयेत् ॥ ३८॥

भुवि पृथिव्यां स्थाण्डलं पूजास्थलं गोमयसहितेन जलेना55रचय्य उपालिप्य अमुत्र स्थिण्डले निजं स्वीयं विष्टरमासनं वस्नकम्बलादिकं न्यस्य संस्थाप्य तत्र विष्टरे विहितास्पदः कृतासनो
जलेन राष्ट्रमस्त्रमजुना मूलमन्त्रास्त्रमन्त्रेण अस्त्रायफडितिमन्त्रेण
वा प्रदेपयेत्॥ ३८॥
तत्रेति—

तत्र गन्धसुमनोत्त्रतानथो । निक्षिपेद्धृदयमन्त्रमुच्चरन् । पूरयेद्धिमलपाथसा सुधी-रक्षरैः प्रतिगतैः शिरोन्तकैः ॥ ३९॥

वामभागकृतविद्वमण्डलाधारके शङ्के सुधीः सुबुिस्सिधकः हृदयमन्त्रं मूलमन्त्रमेव हृदयमन्त्रं केवलं हृदयाय नमः इति वा उद्याय गन्धपुष्पयवतण्डलान्निक्षिपेत् तथा विमलपाथसा निर्मलक्ष्येत् प्रयात मन्त्रमाह प्रतिगतैरिति प्रतिलोमगतैः प्रतिलोमपिठतैर्मात्काक्षरैः क्षकाराध्येरकारान्तैः शिरोन्तकः सविन्द्रकेः विन्द्रन्तकेरिति लघुदीपिकाकारः स्वाहान्तैरिति विद्याधराचार्यः विकायस्वाहेत्यन्तैरिति त्रिपाठिनः॥ ३९॥

पोठेति।

पीठराङ्क्षसिललेषु मन्त्रविद् । बह्विवासरिनशाकृतां क्रमाद । मण्डलानि विषक्रश्रवोक्षरे-रचेयेद्वदनपूर्वदीपितैः ॥ ४० ॥ पीठे शक्के सिलले च यथाक्रमं विह्निस्येचन्द्राणां मण्डलानि विर्ध मकारः कंशिरस्तत्र न्यस्यमानोऽकारः श्रवःश्रोत्रं तत्र न्यस्यमान-उकार एभिरक्षरैर्मन्त्रविद्धपासकः क्रमेण पूजयेत कीहशैः वदनपू-वंदीपितैः वदनपूर्वे शिरासि न्यस्यमानम् अंविन्दुरिति यावत् तेन दीपितैः सानुस्वारैरित्यर्थः । प्रयोगस्तु मं विह्निण्डलाय दशक-लात्मने नमः अं अर्कमण्डलाय द्वादशकलात्मने नमः उं सोमम-ण्डलायषोडशकलात्मने नमः॥ ४०॥

तत्र तीर्थेाते-

तत्र तिथिमनुना ऽभिवाहयेत् । तिथिमुष्णक्विमण्डलात्तः । स्वीयहत्कमलतो हरिं तथा-गालिनीं च शिखया प्रदर्शयेत् ॥ ४१ ॥

तत्र शङ्कजले वश्यमाणतीर्थमन्त्रेण सूर्यमण्डलतीर्थमावाहयेत् तथा ततः स्वीयद्वत्पद्मात् कृष्णमावाहयेत् अनन्तरं शिखाम-न्त्रेण वश्यमाणां गालिनीं मुद्रां प्रदर्शयेत् चकारात् धेनुमुद्रां च, (वामहस्ततले दक्षिणतर्जन्या ताडनं प्रबोधनम् )॥ ४१॥

तज्जलमिति—

तज्जलं नयनमन्त्रवीचितं । वर्मणा समवगुण्ट्य दोर्युजा ॥ मूलमन्त्रसक्तिकृतं न्यसे-द्क्षकेश्च कलयेदिशोऽस्त्रतः ॥ ४२॥

तज्जलं शहुजलं वीषहिति नयनमन्त्रेण वीक्षितं यत्र नयनमन्त्रः सम्भवति तत्रैव नयनमन्त्रेण वीक्षणमिति त्रिपाठिनः वर्मणा हुमिति कवचमन्त्रेणा ऽवगुण्ठ्य मुलमन्त्रसकलीकृतं मुलमन्त्राङ्गसम्बद्ध म्। प्तस्यैव विवरणं न्यसेदिति।

वेवताङ्गे वडङ्गानां न्यासः स्यात् सक्छीकृतिरिति रुद्रघरः। 🥕

विति मुलमन्त्रस्य षडक्षन्यासङ्कुर्यादित्यर्थः अनन्तरं शङ्कस्य दश विशः अस्त्रमन्त्रेण छोटिकया स्त्रीयात् ॥ ४२ ॥

अक्षइत्यादि ।

अज्ञतादियुतमञ्युतीकृतम् । संस्थ्यान् जपतु मन्त्रमष्ट्याः । किं च न क्षिपतु वर्ष्टनीजले गोक्षयेत्रिजतनुं ततोऽम्युना ॥ ४३॥

तज्जलम् अभग्नतण्डलचन्दनपुष्पसिहतं विष्णुस्वरूपतां नीतं स्पृशन् मूलमन्त्रमष्टकृत्वो जापेत् अनन्तरम् अर्धजलस्य किञ्चित् स्वदक्षिणभागस्थापितवर्द्धनीजले प्रोक्षणीयपात्रजले निक्षिपेत्, तदुक्तम्—

दक्षिणे प्रोक्षणीपात्रमादायाऽज्ञिः प्रपृतयेत् । किञ्चिद्दर्घाम्बु संगृद्धा प्रोक्षण्यस्मास्य योजयेदिति ॥

ततस्तदनन्तरम् अर्घपात्रज्ञलेन वारत्रयं निजशरीरं प्रोक्षयेत्॥ वर्द्धनीघटजलेनेति विद्याधराचार्य्याः ॥ ४३ ॥

त्रिरिति ।

त्रिः करेण मनुनाऽखिलं तथा-साधनं कुसुमचन्दनादिकम्। शङ्खपुरणविधिः समीरितो-गुप्त एष यजनायगीरिह् ॥ ४४॥

तथा मूलमन्त्रेण दक्षहस्तेन पुष्पचन्दनादिकं पूजोपकरणद्वव्यं कारत्रयं प्रोक्षयेत् ।

उपसंहरति शङ्घेति।

पष शङ्खपूरणप्रकारः समीरितः उत्तः । कीढ्शः इह आगम-शास्त्रे यज्ञवात्रणीः प्रथमविधाने यः श्रेष्ठतरः ॥ ४४ ॥ अधुना तीर्थमन्त्रं दर्शयति । गङ्गेचेति-

गक्ने च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति
नर्भदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्सन्निधि कुरु॥४५॥
एष तीर्थमनुप्रोक्तो दुरितौघनिवारणः
किन्छाङ्गुष्ठकौ सक्तौ करयोरितरेतरम्॥ ४६॥
तर्जनीमध्यमानामाः संहता भुग्रसञ्जिताः।
मुद्रैषा गालिनी प्रोक्ता शङ्कस्योपरि चालिता॥४०॥

पंषतीर्थावाहनमन्त्रः कथितः दुरितेति पापसमूहविनाशकः॥ अधुना गालिनी मुद्राया लक्षणमाह— कानिष्ठेत्यादिना।

हस्तयोरन्योन्यकिनष्ठाङ्गुष्ठकौ सम्बन्धौ तथा तर्जनीमध्य-मानामिकाः संहताः कृत्वा भुग्नाः किञ्चिदाकुञ्चिताः प्रस्परसंस-काः कार्यो इत्यर्थः एवं च सित एषा गालिनी मुद्रा प्रोकाशञ्चरी परि चालिता सती देवताप्रीति सम्पाद्यतीत्यर्थः ॥ ४५॥ ४६॥ ४७॥

अधुना स्वदेहे पीठपूजाक्रममाह—

अधेत्यांदि--

क्षथ मूर्द्धान मूलचक्रमध्ये । निजनाथान् गणनायकं समर्च्धे । न्यसनक्रमत्रश्च पीठमन्त्रै-जिलगन्याक्षतपुष्पधूपदीपैः॥ ४८॥

अथानन्तरं मूर्जनि स्वकीयशिरसि मूलेचक्रमध्ये मूलाघार-चक्रे यथाक्रमं स्वनायान् स्वगुक्तन् गणपति च पूजियत्वा पूर्वी-क्रन्यासक्रमेण पीठमन्त्रराधारशक्तिमारभ्य पीठमन्त्रान्तं सज्जनमन्त्रे-जैलगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपैः स्वशरीरे पीठपूजनं क्र्यीत्॥ ४८॥

प्रयजेदथमूलमन्त्रतेजो निजमृते हृद्ये भ्रुवोश्च मध्ये । त्रितयं स्मरतः स्मरेत्तदेकी— कृतमानन्द्घनं तडिञ्जताभम् ॥ ४९ ॥

्रिष्णान्तरं तनमूलाधारहृद्यमूमध्यगतते जिल्लातयं मूलमन्त्रा-दमकं परं ज्योतिः स्मरतः कामवीजेन क्रीमित्यनेनैकीभूतं चिन्त-यत् कीदशम् आनन्दघनं चिदानन्दम् पुनः कीदशम् विद्यत्प्रमम्॥४९॥ तत्त्रेजोङ्गैरिति-

तत्तेजोङ्गेः सावयवीकृत्यविभृत्या-चङ्गान्तं विन्यस्य यजेदासनपूर्वैः । भूषान्तेर्भूयो जलगन्धादिभिरची कुर्योद् भृत्याचङ्गविधानावाधि मन्त्री ॥ ५० ॥

तदैकीकृतं तेजः पञ्चाङ्गः सावयवीकृत्य शरीरयुक्तं सम्पाद्य तत्रं विमृत्याद्यङ्गान्तं विभृतिपञ्जरमारभ्याङ्गन्यासपर्यन्तं सम्पाद्य तत्रं विमृत्याद्यङ्गान्तं विभृतिपञ्जरमारभ्याङ्गन्यासपर्यन्तं स्वशारीरे विन्यस्य आसनादिभृषान्तेष्ठपचारैर्वेवंपूजयेत् भूयः पुन्नरिप जलगन्धादिभिविभृतिपञ्जरमृतिपञ्जरकरस्थसाधिःस्थातिद्शान्यञ्जरम्भावेष्ठ न्यासक्रमेणैव तन्मन्त्ररेव पूजयेत्॥ ५०॥

भूयइति-

भूयो बेणुं वदनस्थं वक्षोदेशे वनमालाम् । वक्षोजोर्ड प्रयजेच्च श्रीवत्सं कौस्तुभरत्नम्॥५१॥

भूयः पुनरपि मुखस्थं वेणुं पूजयेत् हृदये च वनमालां कण्ठ-मारभ्य पादह्यमवलम्बिनी पत्रपुष्पमयी मालाम्।

तदुक्तं—

कण्ठमारभ्य या तिष्ठेत् पावस्यविकाम्बनी । पत्रपुष्पमयी माला वनमालाप्रकीर्त्तितेति । स्तनस्योपरि श्रीवरसं कौस्तुभं च पूजयेत् ॥ ५१ ॥

श्रीखण्डनिःस्यन्दर्विचर्निताङ्गोः मृलेन भालादिष्ठ चित्रकानि ।

## लिख्यादथो पञ्जरमूर्तिमन्त्र-रनामया दीपशिखाकृतीनि ॥ ५२ ॥

अधानन्तरं मुलमन्त्रेण चन्दनपङ्गलिप्ताङ्गः पूजक एव लला-दादिषु मुर्तिपञ्जरन्यासस्थानेषु चित्रकाणितिलकानि दीपिशिखा-काराणि अनामिकया मुर्तिपञ्जरमन्त्रैः अ ॐ केशवधातुभ्यां नम्र इत्यादिना द्वादशमुर्तिभिर्लिख्यात्कुर्यादित्यर्थः॥ ५२॥

. अधुना पुष्पाञ्जलिविधि दर्शयति-पुष्पाञ्जलिमिति ।

पुष्पाञ्चिति वितनुयादथ पञ्चकृत्वो-मृत्रेन पाद्युगले तुलसीव्रपेन । मध्ये इयारियुगलेन च मृद्धिन पद्म-बन्द्रेन षड्भिरपि सर्वेतनौ च सर्वै: ॥ ५३ ॥

अथानन्तरं पश्चकृत्वः पश्चवारान् मूलमन्त्रेण पुष्पाञ्चलि वि-तनुयात् तुलसीद्वयेन श्वेतकृष्णतुलसीद्वयेन पाद्युगले क्रमेण-दक्षिणवामपादयोरित्यञ्जलिद्वयं मध्ये हृदि ह्यारियुगलेन श्वेतरक-करवीराभ्यामित्येकोञ्जलिः मूर्ग्भिषणद्वयेन श्वेतरक्षप्याभ्याम् इत्य-प्रतेऽञ्जलिः सर्वतनौ सर्वेश्च षड्भिरपि तुलसीद्वयक्ररवीरद्वयप्रा-द्वयैश्वाञ्जलि तनुयादिति पश्चमोऽञ्जलिः॥ ५३॥

अधुना इवेतरुष्णतुलस्यादीनां प्रदानविभागं दर्शयति इवेतानीति ।

्रुवेतानि दक्षभागे सितचन्द्रनपङ्किलानि क्रसुमानि-रक्तानि वामुभागे ऽरुणचन्द्रनपङ्कसिकानि ॥ ५४॥

इवेतानि तुलस्यादीनि पुष्पाणि श्वेतचन्दनपङ्गयुक्तानि दक्षि-णविभागे देयानि रक्तानि तुलस्यादीनि रक्तचन्दनपङ्गयुक्तानि-ब्रामविभागे देयानि॥ ५४॥

उपचारं दर्शयति—

तहिति।

तक्रच्च भूपदीपौ समर्प्य धिनुयात्सुधारसैःकृष्णम् मुखबासायं दत्वा समर्चयेतसाधुगन्धायैः॥ ५५॥ M

धूपदीपी समर्प्य सुधारसैब्रह्मरन्ध्रस्थितशशाङ्कविम्बगाछितासु-तद्भवैधितुयात् प्रीणयेत् सुधारसैर्मन्त्रकृतज्ञछैरिति रुद्रध्यसः । श्रीकृष्णं प्रीणयेत् अनन्तरं मुखवासाद्यं गन्धवटिकां दत्वा गन्धपुन भीः पूजयेत् ॥ ५५ ॥

ताम्बुलेति ।

ताम्बूलगीतनतेनवाचैः सन्तोष्य चुलुकसाललेन॥ ब्रह्माप्रणाख्यमतुना क्रुयोत्स्वात्मार्पणं मन्त्री ॥५६॥

ततस्तवनन्तरं मन्त्री साधकः उपासकः ताम्बूलगीतादितिः श्रीकृष्णं परितोष्य चुलुकोदकेनं ब्रह्मापर्णमन्त्रेण वर्ध्यमाणस्वा-समस्पर्णकुर्योदित्यर्थः॥ ५६॥

अथाराकं प्रत्याह—

अर्थ वेति।

अथ वा संक्रचितधियामयं विधिमृत्तिपञ्जरारन्धः ॥ यद्यष्टादकारिपना सार्णपदाङ्गेश्च वेणुपुर्वैः प्रोक्तः॥५७॥

अथ वा मन्द्यतीनां पूजकानां पूजाप्रकारो मृत्तिपञ्जरादिमि-रक्त इयं दशाक्षरण पूजा, अष्टादशाक्षरपूजामाद्व यद्यद्याद्वशाक्षर-मन्त्रण पूजा तदा कच्युविल्लाटादिस्थानेषु मन्त्राक्षरन्यासपदः पञ्जाक्षन्यासैवेण्वादिमिश्च प्रोक्तः॥ ५७॥

जपविधि दर्शयति—

सुप्रसंबेति।

सुप्रसम्बद्धाः नन्द्रतनूजं भावयन् जपतु मन्त्रमनन्यः ॥ सार्थसंस्मृतियथाविधसंख्या-पूर्णेऽसुयमनं विद्धीत ॥ ५८ ॥

अथानन्तरं अन्त्राधेस्मरणपूर्वकं मुलमन्त्रं जयतु किङ्कुवेन सु-प्रसन्नं पूर्वोक्तरपम् आत्मित्रं कृष्णं हृदि भावयन् पुनः किस्भू-तः अनन्यस्तत्यरः यथोक्तजपसंख्यापूरणं स्ति असुयमनं प्राणाया-म कुर्यात् जपारम्भे चात्रविद्याधराचार्यः वाह्यपुजाराक्ती आत्म-पूजानन्तरं जपं कुर्यात् राकौ तु पूजानन्तरमित्याह ॥ ५८॥

प्रयोगपूर्वकृत्यमाह—

प्रणवाते ।

प्रणवपुटितं वीजञ्जन्तादातं सहिताष्टकं निजगुरुमुखादात्तान् योगान्युनक्तु महामतिः॥ सदमृतचिदानन्दात्माऽथोजपञ्च समापये

दितिजपाविधिः सम्यक् प्रोक्तो मनुद्रितयाश्रिताः॥५९॥

कामवीजं प्रणवपुटितं सहिताष्टकं शतमधोत्तरशतं जल्ल्वा निः जगुरुमुखात्प्राप्तान्योगान् आत्मपरदेवतासमावेशळक्षणान् अष्ट्रसः पटळे वस्यमाणान्महामतिर्युनक्त करोतु

प्रकृतमुपसंहराति-

अनस्तरं सद्युतचिदानन्दातमा ऽधुजपं समापेयत् इत्यनेन प्रका-रेण मनुष्टितयाभितः । दशाक्षरणप्टादशाक्षराभितः पूजाप्रकारः सः सम्यक् प्रकारेणोक्तः॥ ५९॥

### य इति।

य इमं भजते विधि नरो भिवताऽसौ द्यितः शरीरियाम् ॥ अपियाक्रमनेकमान्द्रः परमं ते समुपैति तन्महः ॥ ६० ॥ इति श्रीकेशवभटाचार्यविराचितायां-कमदीपिकायान्तृतीयः पटलः ॥ ३ ॥ यो नहीं मनुष्य इमं पूजाप्रकारं सेवतेऽसी द्वारीरिणां व ह्यभी अधिष्यति तदा सरस्वतीलक्ष्म्योरावासो भविता अन्ते दे-हुपातातस्तरं तेजः समुपैति तक्ष्मो भवतीत्यर्थः॥ ६०॥

इति श्रीकेशवक।स्मीयीचार्यप्रवर्शवरचित्रक्रमकीपिकाविष्रणः तुत्तीयः प्रकः॥ ३ ॥

ख्य मन्त्रजपादौ दीक्षितस्यवाधिकारः तदुक्तमागमान्तरे— द्विजानामनुपेतानां स्वकर्माध्ययनादिषु । यथाधिकारो नास्तीह स्याद्योपनयनादनु ॥ तथात्रादीक्षितानां तु मन्त्रे देवार्चनादिषु । ना अधिकारोस्त्यतः कुर्यादात्मानं शिवसंस्कृतम् ॥ इत्यतो सन्त्रजपप्रधानाङ्गमूतां दीक्षांकथयामीत्याह । कथ्यत इति ।

कथ्यते सपदि मन्त्रवर्धयोः साधनं सकलसिद्धिसाधनम् । यक्ष्यिय सुनयो महीयसीं सिद्धिमीयुरिह नारदादयः ॥ १॥

सपदि सांप्रतं मनुवर्ययोः दशाक्षराष्ट्रादशाक्षरयोः साध्यते वाष्ट्रिक्तमनेनेति साधनं दीक्षणंकथ्यते कीदशं सकलफलसाधनं यत् कृत्वा नार्वाक्यो मुनयः महती सिद्धिम् इष्ट जगति प्राप्तकृत्वाः॥ १॥

बोक्षाया गुरुसाध्यत्वादादी गुरुलक्षणमाह—

## विप्रमिति ।

षिपं प्रध्वस्तकामप्रभाति रिष्प्रयानिमेलाङ्गं गरिष्ठां भक्ति कृषणाङ्गिपङ्केष्ठयुगलरजोरागिणी मुबहन्तम् ॥ येत्तारम्बेदशास्त्राणमाविमलपथां सम्मतं सत्खुदान्तं विद्यां यः संभिवित्सुः प्रणततनुमना देशिकं संश्रयेत॥२॥ योविद्यां संविधितसुर्मन्त्रं सम्यक् कातुमिड्छिति स एता-एशं देशिकं गुरुं संश्रयेत् सेवेत कीटशं विप्र ब्राक्षणजातं उप् देशे अवियादेरनिधकारात् पुनः कीहशं प्रकर्षेण दूरीभूता कामा-द्यार्षह्वगंघटा तया पूतं शरीरं यस्य तथा तं कामकोधा लोम मीहौ मदमत्सरो एते रिपवः कामादयः लोभाष्ट्रपहतचित्तस्य निर् न्तरं प्रत्यवायोत्पत्त्या सेव्यत्वाभावात् पुनः कीहशं श्रीकृष्णचरण् कमलयुगले यं द्रजस्तत्ररागयुक्ताम् आतिशयितां भक्ति धारयन्तम् अमकस्य पुरुषार्थानवातेः पुनः कीहशं वेदशास्त्रागमसम्बन्धिविम-लमार्गाणां बातारम् अन्यथा आगमशास्त्रविचारानुपप्तेःपुनः कीहशं सत्सुजनेषु मध्ये सम्मतं सज्जनत्वेन प्रसिद्धम् अन्यथा खलत्वात् शुश्रूषानहंत्वात्सच्छब्दार्थ एवनस्यात् पुनः किम्भून्तं दान्तं वशी-कृतोन्द्रियम् अवशीकृतेन्द्रियस्य देवतापराङ्मुखत्वात् कीहशः प्रण-तानम्रा विनीतातनुः कायोमनो हृदयम् च यस्य स तथा अत्रा-ऽधिकं मतकृतशारदातिलकेऽवगन्तव्यम्॥ २॥

गुरुसेवाप्रकारमाह— सन्तोषयेदिति ।

सन्तोषयेदकुटिलाईतरान्तरात्माः तं स्वैधेनैख वषुषाप्यनुकूलवारया ॥ अन्दन्नयकुमलनामधियाऽतिधीर स्तुष्टे विवक्षतु गुरावथमन्त्रदीक्षाम् ॥ ३॥

अथानन्तरम् उक्तलक्षणं गुरुं चत्सरत्रयं पद्मनामबुद्धाः सन्तोषयेत् कैः स्वीयद्वन्यैः तथा शरीरेण तथा प्रियवचनेन कीहराः सुधीरः पण्डितः पुनः कीहराः अवकोऽतिक्तिस्त्राधी अन्त-रात्मा अन्तःकरणं यस्य स तथा अथानन्तरं तुष्टे गुरौ मन्त्रदीक्षां विवक्षतु वक्तुमिञ्छतु शिष्यप्य यस्वन्यत्रोक्तमः।

एकाब्देन भवेदियोभवेदब्दद्वयान्तृपः॥ भवेदब्दत्रयेदैदयः सुद्रोः वर्षचतुष्ट्यैः॥ इति॥ तदत्यन्तपरिशीलितविषयम्॥

अन्यथातु ।

त्रिषु वर्षेषु विप्रस्य षड्वषेषु नृपस्य च। विद्यानवसुवर्षेषु परीक्षेतेतिदास्यते। समास्वपिद्वाददासुतेषां येवृषलादयः। इति बोद्धव्यं।

विहितनक्षत्रादिकं मत्कत्शारदातिलकोद्धोते बोद्धव्यम् ॥३॥ कलावत्यादिमेदेन दीक्षाया बहुविधत्वात् मया पुनरप्रपञ्च सारोका कियावती दक्षिव सङ्क्षेपेण प्रदर्शते इत्याह—

प्रपञ्जसारेति ।

प्रपञ्चसारप्राधिता तु दीक्षा संस्मार्यते संपातसर्वसिद्ध्ये॥ ऋते यया सन्ततज्ञापिनोऽपि सिद्धिं न वै दास्यति मन्त्रपूगः॥ ४॥

सम्प्रति दीक्षा क्रियावती संस्मार्यते तस्याः स्मरणमात्रं क्रि-यते नतु सम्यगिभधीयते अत्र हेतुः यतः प्रपञ्जसारे विविच्यो-क्रा, क्रिमर्थमभिधीयते सर्वेषां फलानां प्राप्त्ये यया दीक्षया विना सर्वेषाजपकर्तुः पुरुषस्य मन्त्रसमूहः फलं यस्मान्नद्दाति।

यवाडुः।

मन्त्रवर्गानुसारेण साक्षात्कृत्येष्टवेवताम् गुरुश्चेद्बोधयो<del>डिख्यं</del> मन्त्रदक्षिति सोच्यत इति ॥ ४ ॥

अथ शोधितशालादिस्थाने मण्डपपूर्वकृत्यं वास्तुबालिमाह—

भय पुरोविद्धीत सुनः स्थली मधि यथाविधि बास्तुवलिंबुधः॥

# अचलदो।मैतमञ्ज तु मण्डपं महणवेदिकमारचयेत्रतः॥५॥

अथानन्तरं प्रथमं भुवः स्थलांमधि पृथिव्यामुपरि यथावि-धि यथांकप्रकारण वास्तुवलि बुधो दद्यात् अत्र वलिदानादि-विधिश्च मत्कृतशारदातिलकोद्द्योते बोद्धव्यः ततस्तदन्तरम् अत्र संस्कृतभूमौ मण्डपं कुर्यात् कीदशम् अचलदोर्मितं सप्तहस्तपरिमितं तु शब्दो अनुकसमुख्यार्थः । तेन पश्चहस्तपरिमितं नवहस्त-मितं चेति बोद्धव्यं पुनः कीदशं मस्णवेदिकं चिकणवेदिकम् उत्क-ष्टवेदिकमित्यर्थः॥ ५॥

त्रिगुणति।

त्रिगुणतन्तुयुजा कुशमालया परिवृतंत्रकृतिध्वजभूषितं ॥ मुखचतुष्कपयस्तरुतोरणं सितवितानविराजितमुज्ज्वलम् ॥ ६ ॥

पुनः कीरशं कुशमालयावेष्टितं किम्मृतया श्वेतरकश्यामवर्णतं न्तुयुक्तया यद्वा त्रिगुणीकृतस्त्रयुक्तया पुनः कीरशम् अष्टभिष्वजैः शोभितं मकृतिरष्टसंख्या पुनःकीरशं मुख्यतुष्के द्वारचतुष्टये प्रयस्त्रक्षभः क्षीरवृक्षः तोरणं विद्विद्वरं यत्र तारशं क्षीरवृक्षास्तुः अश्वत्रशेषु क्षारवृक्षे व्यव्याधार्थः (पुनः कीरशं श्रुप्तवन्द्रातपेनशो-भितं) पुनः कीरशं मुख्यत्रेष्ठां सुरुवल्द्रां निर्मलम् ॥६॥

कुण्डविधिमाह

वस्विति ।

बसुत्रिगुणिताङ्गलपमितखाततारायतं वसोर्वसुपतेरथो कङ्गभिषिष्णयमस्मिन् बुधः करोतुवसुमेखलंबसुगणार्द्धकोगं प्रती च्यवस्थितगजाधरप्रतिमयोनिसंलक्षितम् ॥ ७ ॥ अधानन्तव्य अस्मिन् मण्डपेड्यः वसोर्वहेथिणयं कुण्डं करोतु की दशं वसुरष्टसंख्या अष्टीवसवः इति प्रसिद्धः तेषां व-स्तां त्रिगुणानि चतुर्विशाङ्कुलानि तैः प्रमितं तत्प्रमाणं-सातस्यगर्त्तस्य उच्चत्वंविस्तारश्च यत्र तादशं कुत्र वसुपतेः कुवेरस्य ककुभिविशि उत्तरस्यां पुनः की दशं वसुभेखलम् अत्र वसुश्चन्तेन अग्निक्वयते सचगाईपत्याद्दवनीयेत्यादिशिवधः पुनः की दशं वसुग-णाईकोणं चतुष्कोणं पुनः की दशं पश्चिमदिश्यवस्थितं गजोऽष्ट-सदृशद्वाद्दशाङ्कुलायामा या योनिस्तया भूषितं नत्वुक्तं—

द्वादशाङ्कालिकपत्वाद्योनिः स्यादद्वादशाङ्कालिरिति । अपरोऽत्रविशेषः शारदातिलकतोऽवगन्तव्यः॥ ७॥ अधुनाराशिमण्डलविधिदर्शयति । तत इति ।

ततोमण्डपेगव्यगन्धाम्बुसिके लिखेन्मण्डलं सम्यगष्टच्छद्। जिम् ॥ सबृत्तत्रयंराशिपीठाधिङ्बीथि चतुर्कारशोभोपशोभास्रयुक्तम् ॥ ८॥

ततोमण्डपानन्तरम् अस्मिन् मण्डपेसम्यक्यथोक्तप्रकारे णमण्डलंलिखेत् गव्यैः पञ्चगव्येः शारदाति-कीद्दरो ळकोक्तवैष्णवगन्धाष्टकजलेनप्रोक्षिते कीहराम् अष्टदलप्रससिहतं पुनः कींदरां वृत्तत्रयसहितं पुनः रादायोमेषादयः ळसस्थापनस्थानंतस्याङ्घिपीठपात्रचतुष्ट्यं चतस्त्रीवीथयः त्वारिद्वाराणिशोभाउपशोभा असंकोणम् पतैर्युक्तम् अयमर्थः साः द्वहस्तद्वयप्रमाणनसमंचतुरस्रम्भूभागंपरिष्कृत्यतत्र पूर्वापरायतानि-सप्तदशस्त्राणिपातयेत् पवसतिषद्पञ्चाशदुत्तरं द्विशतंकोष्ठानां-तत्र कोष्ठविमागोमध्येषोडशभिः कोष्ठैर्वत्तत्रयान्वितं ( तत्रचपद्मोपरिशिष्टेपीठंतद्रज्ञंचिक्षंत् ) तद्वि-पद्मंलिखेत् रष्टाधिकचत्वारिंशताद्वादशराशीन् लिखेत् तद्वहिः यटित्रशताः पीठं पीठाङ्गञ्चलिखते ( तद्वहिरशीतिभिः पदैर्छिसेत् ) अत्रेदं बोन क्यं प्रमस्यद्लाप्रस्थं हत्तं पीठशक्तिश्चपतयो मेध्ये पूर्वदक्षिणपश्चि-मोचरंसुत्रचतुष्ट्यंदद्यात् अनन्तरंद्वादशाधिकै। शतपदेवारशोसोपः

शोशाकोणानिषितिसेत् तत्रसंवस्यादिशिष्ठारंषद्पष् ॥ (तत्रप्रकार्षः वाद्यपद्भित्रात्मध्यकोष्ठद्वयमिति-द्वाद्यपद्भिगतमध्यकोष्ठद्वपद्भित्तवात्मध्यकोष्ठद्वयमिति-द्वादस्यकित्मन् सांगेकोष्ठचतुष्टयेनैकाशोभाभवति तत्रबाद्यपद्भिग्ने तमकेकोष्ठं तदन्तगंतपद्भिगतकोष्ठत्रयमितिएवकोष्ठचतुष्ट्येनैकोपद्यो-सामवति अत्रवाद्यपद्भिगतकोष्ठत्रयन्तदन्तगृतपद्भिगतमेकंकोष्ठिमे-तितथाकोष्ठपद्केन कोणमिति एवमपर्यसम्भागेऽपिशोसोपशो-भाकोणानिबोद्यव्यानि एवदिक्चतुष्ट्येऽपिमितित्वा द्वादृशा-धिकंशतंभवतीति अत्रानुक्तंशारदातिलकोष्ट्रयम् ॥ ८॥

ततो देशिकः स्नानपूर्व विधानं।
विधायाऽऽत्मपूजावसानं विधिज्ञः॥
स्ववामाग्रतः राङ्कमण्यद्येपाद्याः
चमाद्यानि पात्राणि सम्पूरितानि ॥९॥
विधायाऽन्यतः पुष्पगन्धाच्चताखं।
करक्षालनं पृष्ठतश्चाऽपि पात्रम्॥
प्रदीपावलीदीपिते सर्वमन्यत्।
स्वहुरगोचरे साधनं चाऽऽददीतः॥ १०॥

तद्वनतरं विधिन्नः आगमोक्तमकारं देशिकी गुरुः स्तानपूर्वके विधानं स्वगुद्धोकादिष्मानविधिम् आत्मपूजापर्यन्तं समाप्य स्वधानमाम बाद्धान्यपाद्याचमनीयपात्राणि जलादिस्वच्छद्रव्यैः सम्पूरितानि कृत्वा यथोत्तरं स्थापयित्वा ऽन्यतो दक्षिणभागे पुष्पाणि पूजा द्वयाणि तिथाय करप्रकालनपात्रमेकं पृष्टदेशे निधाय संवैमन्यत् साधनम् उपकरणं स्वदग्गोचरे चक्षुगोचरे प्रदीपश्चेणिविद्याजिते स्थापयेत् अत्राऽपरो विशेषः श्रीपरमानन्दभक्षाचार्यक्ते प्रपञ्चसार-विवरणे प्रदृष्यः ॥ ९ ॥ १० ॥

वायध्यति-

वायव्याशादीशपर्यम्तम्हर्थ-पीटस्योद्रगौरवी पङ्गिराशौ ॥ पूज्योऽन्यत्राऽप्यास्विकेषः कराञ्जैः। पार्शः दन्तं शृण्यभीती द्यानः॥ ११॥

पीडस्य राशिपीठस्य उदक् उत्तरभागे वायव्यकोणादीशानकोण पर्यन्तं गुरुसम्बन्धिनी पङ्किरादौ प्रथमतः पुज्या प्रयोगस्त ॐगुरु-अयोनमः इति अन्यत्र दक्षिणभागे आम्विकेयो गणपतिः पुज्यः की-इशः हस्तपद्यैः स्वदन्तं शृणिम् अङ्कुशम् अभयं दधानः ॥ ११॥

अधुनाकलशस्थापनप्रकारंद श्यति

यतोदेशिक इत्यादिना

आराध्येति।

आहाध्याऽऽधारकात्त्याचमरचरणपावध्यथो मध्यभागे। धर्मादीतः बह्वरक्षःपवनिकावगतान् दिश्वधर्मादिकांश्र॥ मध्ये शेषाञ्जविम्बन्नितयगुणगणात्मादिकं केशराणां। बह्वेर्मध्येच शक्तीनेव समभियजेत्पीठमन्त्रेण भूषः॥१२॥

अथानन्तरं मण्डलमध्यमागे आधारशक्तिमारम्य कल्पन्नस्य पर्यन्तमाराध्य पूजियत्वा पीठन्यासक्रमेण वन्हिति अन्यादि कोणगतान् धर्मादीन् पूर्वादिचतुर्दिश्च अधर्मादीन् तथा मध्ये शेषं पद्मं तथा सूर्यसोमवहीनां विम्वत्रयं द्वादशषोडशदशकला-द्याप्तं मण्डलत्रयं तथा सत्वादिगुणत्रयं तथा ऽऽत्मादिचतुष्टयं पूजियेत् अथ केशराणां मध्ये किणिकायां च विमलाधा नव शक्तीः पूर्वीदिक्रमेण पूजयेत् भूयः पुनरिप पूर्वीकेन पीठमन्त्रेण पीठं पूजियेत्वित्यर्थः ॥ १२ ॥

तत इति।

ततः शालीन् मध्येकमलममलांस्तण्डुलवराः
निप न्यस्येहभास्तदुपरि च कूर्चाक्षतयुतान् ॥
न्यसेत्प्रादक्षिण्यात्तदुपरि कृशानोदेश कलाः
यकाराद्यणीया यज्ञतु च सुगन्धादिभिरिमाः॥१३॥
नवन्तरं मध्येकमलं कमलमध्ये शालीन् आहकपरिमिः

तान् तथा शुम्रान् शाल्यष्टमागपरिमितान् तण्डलान् श्रेष्टान् न्यस्येत् स्थापयेत् ।

तदुकं।

शालीन्वैकर्णिकायांचनिक्षिप्यादकसंमितान्। तण्डलांश्चतद्षांशान्दभैंः कुचैः प्रविन्यसेदिति।

तदुपरि तण्डलोपरि कूर्चाक्षतंयुक्तान् दर्भान् विन्यसेत् क्रुश्चयघटितो ब्रह्मप्रन्थिः कूर्चशब्देनोच्यते, कूर्चः कुशमुष्टिरि-तित्रिपाठिनः, तदुपरि कूर्चोपरि कृशानोर्वहेदेश कलः यकारादयो दश्वणी आधाः प्रथमा यासान्ताः प्रादक्षिण्येन न्यसेत् तदनन्तरं इमा दश कला गन्धादिभिःपूजयेत्।

ताश्च-

धूम्राचिरूपाज्विलनीज्वालिनीविस्फुलिङ्गिनी । सुभ्रोः सुरूपा कपिलाहब्यवहाकब्यवहेति।

प्रयोगस्तु धूम्राचिषेनम इति ॥ १३ ॥

न्यसेदिति ।

न्यसंस्कुम्भं तत्र त्रिग्रणितनसत्तन्तुकतितं । ज्ञपंस्तारं घूपैः सुपरिमलितं जोङ्गटमयैः । क्रमायैः कुम्भेऽस्मिन् ठडवसितिभिर्वणयुगलैः । तथा न्यस्याऽभ्यच्यस्तिदनु खमणेद्रोदश कलाः॥१४॥

तत्र दशकलामये कुर्चे तारमीकारमुखरन् कुम्मं न्यसेत् कुम्मः स्तु सुवर्णीदिनिर्मितः।

सदुकं।

सीवर्णे राजतं वापि मृन्मयं वा यथोदितम् । श्लाणयेदस्रमन्त्रेण कुम्सं सम्यक् सुरेश्वरीति ।

कीद्रशं ग्रीवायां त्रिगुणिता लसन्तः शोममाना ये तन्तयः कन्याकर्तितकार्पासस्त्राणि तैः कलितम् अस्त्रमन्त्रेणवेष्टितम् पुनः कीद्रशं जोद्वटमयैः कृष्णागुरुमधानेधूपैः सुधूपितं तदनन्तरं सम्पेः स्पेश्य द्वादशक्ता अस्मिन्कुम्मे न्यस्य अनन्तरं प्र् ज्याः कैः वर्णयुग्लैः कीढ्दौः कमाद्येः ककारमकाराद्येः पुनः कीढ-चौः ठडवसितिभिः ठकारडकारावसानैः अयमर्थः अनुलोसपिठ-सककाराद्येकैकमक्षरं मित्लोमपिठतभकाराद्येकैकमक्षरेणसाहितं त-पिन्यादिषु द्वादशकलासु संयोज्य न्यासादिकं कार्ये ।

ताश्च—

तपिनीतापिनीधूम्रामरीचि ज्वालिनीरुचिः । सुषुम्णामोगदाावदत्रावेधिनीधारिणीक्षमेति ।

प्रयोगस्तु कंभंतिपिन्यैनमः सं वं तापिन्यैनम इत्यादिकार्यम् ॥१४॥ प्रवीमत्यादि—

एवं संकल्प्याऽग्निमाघाररूपं । भानुं तबत्कुम्मरूपं विधिज्ञः ॥ ज्यस्येत्तस्मित्रक्षताचैः समेतं । कृत्वे स्वर्णेरत्नवर्थैः प्रदीतम् ॥ १५ ॥

प्रमनेन प्रकारेणाऽऽधारकप्रमिनं संकल्य तद्वत्कुम्भक्पंभानुं विचिन्त्य तस्मिन्कुम्भे विधिक्ष आगमोक्तप्रकाराभिक्षः मुलमन्त्रे-पाऽक्षतायैः सहितं कूर्वं पूर्वोक्तलक्षणेः सुवर्णरत्नवर्थेनंवरत्नैः शो-भितं म्यसेत् ।

त्तुतांश्चेरचेण ।

पताच् नयित्वा सन्मध्येशुक्कपुणंसिताक्षतम् । नवरतंत्रकृतंत्रमुळेनेववितिक्षिपेदिति ॥ १५॥ अथैति—

अथ काथतोचैः खकारादिवर्णेः रकारावसानैः समापूरयेत्तम् ॥ स्वमन्त्रात्रिजापावसाने पर्योपिः पैकां वसग्रहोजेरेः केवलेवां ॥ १६॥ ख्याद्रतन्तरं पीट्रकुम्भयोरैक्यं विचिन्स्य पञ्चादाहर्णेहोत्र-धितोयैः प्रहादात्वरज्ञे क्षीरदुमत्वक्कायज्ञेर्वा सर्वेषिचिज्ञेर्वान गर्वा प्रयोभिन् पञ्चगन्येर्वा केवलज्ञेः कर्पुरादिज्ञेर्वा तीर्थ जलेर्वा क्षकारादिवर्णेरकाराधसातैर्विलोगमात्काभिः स्वमन्त्रात्र-जपावसानं मूलमन्त्रवारत्रयज्ञपान्तं यथा स्यादेवं पुरुषेत् ॥ १६॥

कलश जले शति-

कलशाजनिसम् वसुयुगसंख्याः । स्वरगणपूर्वा न्यसतु तथैव ॥ डडुपकलास्ताः सलिलसुगन्धा-श्वतसुमनोभिस्तदनु यजेत ॥ १७ ॥

तस्मिन् कँलराजले उद्धपकलाश्चन्द्रकलाः वसुयुगसंख्याः बोडरासंख्याः स्वरगणपूर्वा अकारादिवर्णपूर्वा न्यसत् तद्ध तदः नन्तरं ताश्चन्द्रकलास्तथैव तेतैव क्रमेण पुष्पाञ्चलिभिः पुजयेत् ।

ताश्च-

अमृतामानदापुषातुष्टिः पुष्टी रतिर्धृतिः। शाहीनीचन्द्रिका कान्तिज्योतस्नाश्रीः प्रातिरङ्गदाः।

वृणीपूर्णमृतेति ॥ १७ ॥

अपूना है स्थारतात्त्र्याष्ट्रसमाद्

वदीच्यकुष्ठकुङ्गमाम्बुलोहसज्जटामुरैः॥ सन्नीतमित्युदीरितं हरेः प्रियाष्टगन्धकम् ॥ १८॥

उदीन्यम् उशीरं क्रष्टं कुड्डुमं कम्बुवाला नेब्रवाला लोहः क्रुणः गुरुः जटया सह सुरा जटामांसो मुरा मांसी च पतेः सह शांत चन्द्रनमित हुरैः प्रियकादिगन्धाइकमुक्तम् ॥ १६ ॥

ASSERTION -

## कार्यति ।

काथतीयपरिपूरितीदरे-संविलोध्य विधिनाऽष्टगन्धकम् ॥ ' सोमसूर्यशिखिनां पृथक्तलाः । सेचकर्म विनियोजयेकमात् ॥ १९॥

दरे राह्ने विधिनाऽऽगमोक्तप्रकारेण मुलमन्त्रेण पूर्वोक्तकाथ - अलेन परिपूरिते गन्धाष्टकं नमोमन्त्रेण संविलोड्य दत्वा सोम-सूर्यवहीनां कलाः पृथक् समावाद्य सेचकर्म प्राणप्रतिष्ठाकर्म कर्मण विनियोजयेत् कुर्यात् ॥ १९ ॥

# तद्वदिति—

तद्भवास्त कादिभि-ष्टादिभिः पुनस्कारजाः कलाः॥ पादिभिमेलिपिजास्तु विन्दुजाः। पादिभिः स्वरगणेन नादजाः॥ २०॥

पूर्वीकप्रकारेण आक्षरभवा अकाराक्षरभवा दश कलाः कादिभिः ककारादिभिद्शभिरक्षरैः सहिताः पुनरुकारजा उकाराक्षर
भवा दश कलाः यादिभिद्शभिरक्षरैः सहिताः तथा मालिपिजा
मकाराक्षरभवा दश कलाः पादिभिद्शभिरक्षरैः सहिताः तथा विम्दुजा विन्दुप्रभवाः चतस्रः कलाः षादिभिश्चतुरक्षरैः सहिताः तथा
नादजा नादप्रभवाः षोडश कलाः स्वरसमुहेन षोडशाभिः स्वरैः
सहिताः शङ्कसिळ्ले न्यस्याः।

#### ताश्च-

सृष्टिभृतिः स्मृतिमेधाकान्तिर्लक्ष्मीर्घृतिः स्थिरा । स्थितिः सिद्धिरकारोत्थाः कला दश समीरिताः। यवा च पालिनी शान्तिरैश्वरी रतिकामिके । प्रकृतिकारिनी ग्रीतिर्दीर्घा उकारजाः कलाः॥ तीक्षणा रौद्री भया विद्रा तन्द्रा श्चत् हृदिनी क्रिया।
इत्कारी चैव मृत्युश्च मकाराक्षरज्ञाः कलाः।
विन्दोरपि चतकः स्युः पीता क्षेताऽरुणाऽसिता ॥
निवृत्तिः सुप्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्त्रथैवच ॥
ईरिका दीपिका चैव रेचिका मोचिका परा ॥
सुक्षमा सुक्ष्ममता झाना ऽमृता चाऽऽप्यायनी तथा।
व्यापिनी व्योमकपा च अनन्ता नादसम्भवा इति ॥
प्रयोगश्च कं सृष्ट्येनम इत्यादि ॥ २०॥
समावाहनान्ते इत्यादि ।

समावाहनान्तेऽसुसंस्थापनात्प्राक्। ऋचस्तत्र तत्राऽभिजप्या बुधेन॥ समभ्यच्ये तास्ताः पृथक् तच पाथोऽ-पंयेन्मूलमन्त्रेण कुम्भे यथावत्॥ २१॥

समावाहनस्याऽन्ते ऽसुसंस्थापनात्प्राक् प्राणप्रतिष्ठायाः पूर्वे तत्र तत्र स्थाने पण्डितेन धार्याश्चाऽभिजप्याः पठनीयाः स्थमधैः शङ्काले ऽकारप्रमवककारादिकलावाहनानन्तरं प्राणप्रतिष्ठायाः पूर्वे ''हंसः श्रुचिष'दिति ऋचं पठेत् उकारप्रमवटादिकलावाहनानन्तरं ''प्रतिष्ठाणु''रिति ऋचम्पठेत् मकारादिप्रभवपकारादिकलावाहनानं नन्तरं ''तत्सिवतु''रित्यादि ऋचं पठेत् नादप्रभवतकारादिकलावाहनानं वाहनानन्तरं ''विष्णोर्योनि''रित्यादिऋचं पठेत् अनन्तरं मूलमन्त्रं शङ्काले विलोमेन जपेत् तारकलाः पृथगकेकशः यथावत् यथाविषि सम्पूज्य तथा पाथः तच्छक्कोदकं मूलमन्त्रं पठित्या कुम्मे विनिक्षिपेत् ॥ २१ ॥

सहेति-

सहकारवोधिपनसस्तवकैः। दातमन्युवछिकलितैः कलशम्॥ पिद्धातु पुष्पप्रलतण्डुलकै राभिपूर्णयाऽपि शुसचकिकया ॥ २२ ॥

सहकार आम्रः बोधिरहवत्थः पनसः कण्डकिफलवृक्षः पतेषां स्तवकैः पञ्जवेः द्यातमन्युविद्यक्षिकितिरिन्द्रवञ्जीवदैः कलदा कलदा-मुखं सुरद्भमिया पिद्यातु समारुखाद्यतु तथा पुरपादिभिः परिपूर्णया ग्रुभचिककया द्योभमानद्यरावेण तदुपरि पिद्यातु ॥२२॥

अभीति।

अभिवेष्ट्रयेत्तदतु कुम्भमुखं । नविर्मिलांशुकयुगेन बुधः ॥ समलंकृतेऽत्र कुसुमादिभिर-प्याभवाहयेत्परतस्त्र महः ॥ २३ ॥

तद्ञु तदनन्तरं नृतनमलरहितषस्रद्वयेन परितः कुर्भा मुस्समिष्टयेत् अनन्तरं कुर्मे पुष्पादिमिरलंकते परमास्कृष्टे महस्तेजः पूज्यदेवतास्वरूपमावादयेत् आवाहनादिकं कुर्यात् द्यथा श्रीकृष्णेद्वा ऽऽगच्छेह तिष्ठ इद संनिधेहि॥ २३॥

संबर्खात—

सकलीविधाय कलशस्थमस्र । हरिम्रणेतस्यमनुष्यस्मैः॥ परिपूजयेद् गुरुरथाऽवहितः। परिवारयुक्तसुपचारगणैः॥ २४॥

अमुं कलशस्यं हरि सकलीकृत्य देवताङ्गे पद्धक्षानां न्यासः स्यात् सकलीकृतिशिति । उत्तमाङ्गे विधाय पर्णतस्यमन्द्रिति अक्षरमयतस्य मन्त्रन्यासेः सहिति रहधरः वर्ण इति सृष्टिसंहारमेदेन अङ्गुल्याः रोपणसेदेन च मन्त्रवर्णविन्यासोऽर्णन्यासः तस्त्रेति सृष्टिसंहारमेदेन मन्त्राक्षरान्वितदशतस्त्रवन्यासः तथा मृलमन्त्रन्यासो मनुन्यासः मनुपृदितमातृकान्यास इत्यर्थः इत्यादिन्यासेस्तरो जोक्षपधरं सकलं सगुणं शरीरं कुर्यादिति भैरवित्रपादिनः विविद्याधरोऽप्येवमाह पीठन्यासकरन्यासौ विनाऽपि प्रथमद्वितीयपदक प्रोक्तन्यासादिजातैरिति केचित् अष्टादशाक्षरे पक्षे तस्त्रन्यास-स्थाने मन्त्राक्षरन्यासो द्रष्टव्यः अथाऽनन्तरम् अवहितः सावधानो गुहः सपरिवारम् आवरणसमेतम् उपचारगणैः षोडशदशपञ्चोन् एचारान्यतमोपचारेण पूजयेत्॥ २४॥

प्जाक्षममाह—
दत्वति।
दत्वाऽऽसनं स्वागतमित्युदीर्घ।
तथाऽर्घपाद्याचमनीयकानि॥
देयानि पृत्रं मधुपक्कंयूञ्जि।
नन्दात्मजायाऽऽचमनान्तकानि॥ २५॥
स्थानं च वासुख्य विसुषणानि॥
साङ्गाय तस्मै विनियोज्य मन्त्री॥
गान्ने पावित्रेर्थ गन्धपुष्पैः।
पृत्रं यजेन्न्यासविधानतोऽस्य॥ २६॥

तस्मै साङ्गाय नन्दात्मजाय छुणाय आसनं पद्मादिकुसुम रूपं दत्वा स्वागतमित्युदीर्थ स्वागतमिति शब्दमुद्धार्थ अनन्तरं पूर्व प्रथमतः अर्थपाद्याचमनीयकानि मधुपर्कसिद्धतानि देशानि आचमनान्तकानि मधुपर्क दत्वा पुनराचमनीयं देयं स्नानं गन्ध जलादिभिः कार्य वासो वस्त्रयुगलं शरीर देयं विभूषणानि कु-ण्डलादीनि यथास्थानं विनियोज्यानि अथाऽनन्तरम् अस्य परमे-श्वरस्य गात्रे शरीरे पूर्व प्रथमतः पवित्रैः शुद्धाः गन्धपुष्येन्यांस्य स्वरस्य गात्रे शरीरे पूर्व प्रथमतः पवित्रैः शुद्धाः गन्धपुष्येन्यांस्य कारेण यजेत् पूजयेत् ॥ २६ ॥ २६ ॥

्र पूजाप्रकारमेवाह—

सृष्टिस्थितीति ।

सृष्टिस्थिती स्वाङ्गयुगं च वेणुं। मालामभिज्ञानवराइममुख्यौ ॥ मूलेन चाऽऽत्मार्चनवत्मपूज्य। समर्चेयदावरणानि भूयः॥ २७॥

वर्णन्यासमन्त्रैर्यथाक्रमं पूजयेत् ॐ गों ॐ नमः इत्यादि सृष्टिस्थिती पूर्वोक्तं स्वाङ्गयुगं पञ्चाङ्गदशाङ्गन्यासौं वेणुं मालां-वनमालाम् आभिक्षानवरं श्रीवत्सलाञ्छनामिति अश्ममुख्यः कौ-स्तुमः पतानि सम्पूज्य मूळेन चाऽऽत्मार्चनवत् यथाऽऽत्मिन परमे-श्वरपूजा मुलमन्त्रेण पञ्चकृत्वः तुलस्यादिपुष्पाञ्चलिभिः पद-व्रयादिषु कृता तथा कुम्भस्थमपि सम्पूज्य भूयः पुनरपि आवर-णानि वस्यमाणानि पूजयेत् अष्टादशार्णपक्षे सृष्ट्यादिस्थानेषु वर्णन्यासपदन्यासानां पूजा कार्येति वोद्यव्यम् ॥ २७॥

यावरणपूजाक्रममाइ—

दिश्चिति।

दिक्ष्यथ दामसुदामौ वसुदामः किङ्किणी च संपूज्याः ॥ तेजोरूपास्तद्राहरङ्कानि च केशरेषु समभियजेत्॥२८॥

अधाऽनन्तरं कर्णिकायां देवस्य पूर्वोदिचतुर्दिश्च दामादय-श्चत्वारः पूज्याः कीहशाः तेजोक्षपाः देवीण्यमानाः प्रयोगस्तु ॐदा-मायनम इत्यादि द्वितीयावरणमाह तद्वहिरिति कर्णिकाकोणेषु अक्षानि समभियजेत्॥ २८॥

पूजाविधानमाह —

इतवहनिर्ऋतिसमीरणशिवेति।

हुतवह निर्फतिसमीरिशवादिश्च हदादिवर्मपर्यन्तम् ॥ पूर्वादिदिश्वधाऽस्त्रं क्रमेण गन्धादिभिः सुरुद्धमनाः॥२९॥ अन्यादिकोणचतुष्टयेषु हदयादिकवचान्तानि चत्वार्थकानि अ- थाऽनन्तरं पूर्वादिचतुर्दिश्च बस्त्रमङ्गं पूजयेत् ॥ २९ ॥ अङ्गदेवताध्यानमाह— मुकेति ।

मुक्तेन्दुकान्तकुवलयहरिनीलहुताद्यासमाः प्रमदाः । अभयवरस्फुरितकराः प्रसन्नमुख्योऽङ्गदैवताःस्मयोः॥३०॥

अङ्गदेवता ध्येयाः किम्भृताः प्रमृदाः स्त्रीस्वभावाः पुनः किम्भृताः मुक्ताः इन्दुकान्तश्चन्द्रकान्तमाणेः कुवलयं नीलपद्मं इन् रिनीलः इन्द्रनीलमणिः हुताशो वहिश्च प्रतेषां समानाऽऽभा प्रभा वर्णो यासान्तास्त्था पुनः किम्भृता अभयेन वरण च शोभिताः करा यासान्ताः पुनः किम्भृताः प्रसन्नवद्नाः ॥ ३० ॥

त्तृतीयमावरणमाह<del>ः ।</del> रुक्मिण्येति ।

रुक्मिण्याद्या महिषीरष्टीः सम्पूजयेद्दलेषु ततः॥

दक्षिणकरघृतंकमला वसुभरि

तसुपात्रमुद्रितान्यकराः॥ ३१ ॥

ततस्तदनन्तरं दलेषु पूर्वादिपत्रेषु रुक्मिण्याद्याः अष्टी महिषीर्मुख्या महादेवीः सम्पूजयेत् किम्भूताः दक्षिणकरैर्धृताः निकमलानि याभिस्ताः तथा पुनः किम्भूताः वसुपूरितपात्रेर्मुद्धिः ताः पूरिता अन्ये वामकरा यासां तास्तथा ॥ ३१ ॥

अष्टी वर्णयति— रुक्मिण्येति ।

रुक्मिण्याख्यासत्या सनाग्निजित्याह्या सनन्दा च ॥ भूगश्च मित्रविन्दा सलक्ष्मणा ऋचजा सुरुतिलाच॥३२॥

अञ्चला जाम्बलती ॥ ३२ ॥ तासांक्याणि दर्शयति — तपनीय ति । - -

तपनीयमरकताभाः सुसित-विचित्राम्बरा द्विशस्त्वेताः॥ पृथुक्जचभरालसाङ्गो विविध-मणिषकरविलेसिताभरणाः॥ ३३॥

पता रिक्मण्याद्या द्विराः युग्मराः क्रमेण काञ्चनमरकतयो-दिवा ऽऽभा दीप्तियासां तास्तथा पुनः किंभूताः शोभमानानि शुक्कानि नानाप्रकाराणि वस्त्राणि यास्तान्तास्तथा पुनः किंभूता अवला ये कुवास्तेषां गौरवेण अलसानि निष्क्रियाणि अङ्गानि यासान्तास्तथा पुनःकिंभूता नानाप्रकारो मणिष्रकर इन्द्रनीला-दिसमुद्दस्तेषु विशेषेण शोभितानि आभरणानि यासाम्॥ ३३॥

चतुर्थावरणमाह— तत इति ।

ततो यजेहलाग्रेषु वसुदेवं च देवकीम् ॥ नन्दगोपं यशोदां च वलभद्रं सुभद्रिकोम् ॥ गोपान् गोपीश्च गोविन्दविलीनमतिलोचनान्॥३४॥

ततस्तदनन्तरं / दलाग्रेषु पूर्वादिकमेण वसुदेवादीन् संपूज- " येस् किस्सा गोविन्दे विलीना संवद्धा मतिलींचनं येपान्ते तथा ॥ ३५ ॥

पतेषामायुधानिवशेयति— श्रानेति ।

> ज्ञानमुद्राभयकरी पितरी पीतपाण्डरी । दिव्यमाल्याम्बरालेपभूषणे मातरी पुनः ॥ ३५ ॥

कानमुद्रा अभयं च करेषु ययोस्ती पितही वसुदैवनन्दगोपी कीडशी हरिद्राभश्वेती मातरी देवकीयशोदे कीडश्यी विद्या-नि वेवाहीणि मान्यास्वरभूषणानि ययोस्तारहर्यो ॥ ३५॥ धारयन्त्यो च वरदं पायसापूर्णपात्रकम् । अरुणाञ्चामले हारमणिकुण्डलमण्डिते ॥ ३६ ॥ ' वरदं वरदानं मुद्राविशेषं पायसापूर्णपात्रं च धारयन्त्यौ पुनः किम्भूते अरुणाश्यामले पुनः किरश्यौ हारकुण्डलाभ्यां शोभिते॥३६॥

वलः शङ्केन्दुधवलो सुसलं लाङ्गलन्द्धत्।।
इालालालो नीलवासा हेलावानेककुण्डलः ॥३०॥

वलो वलभद्रः राह्वेन्द्रधवलः रवेतः लाइलं मुसलं विक् भ्राणः पुनः कीदराः हाला माध्वी तस्याः पाने चञ्चलः अमृष्यकारी पुनः कीदराः नीलवासाः पुनः कीदराः हेलावान् लीलावान् पुनः कीदरा पककुण्डलधारी॥ ३७॥

कलायद्यामला भद्रा सुभद्रा भद्रभूषणा॥ वराभययुता पीतवसना इंट्योवना॥ ३८॥

सुभद्रा कलायश्यामला भद्रा समीचीना भद्रभूषणा शोसमा नाभरणा पुनः किम्भूता वराभययुता पुनः किम्भूता पीतवसना पुनः किम्भूता प्रौढयौवना ॥ ३८॥

वेण्वित-

K.

वेणुवीणायेत्रयष्टिशङ्खश्रहादिषाणयः॥ गोपा गोप्यश्च विविधमभृतात्तकराम्बुजाः॥ मन्दारादीश्च तद्वास्य पूजयेत्कलपपादपान्॥३९॥

वेणुर्वशी वीणातन्त्री वेत्रं यष्टिः शङ्काः शङ्कादि नानावस्तु पाणी करे येषां एवंविशिष्टा गोपाः गोप्यः पुनर्नानाप्रकारं यत्प्रासृतसुप-ढोकनं तेनात्त्रसायत्तं वशीकृतं कराव्यं यासान्ताः पञ्चमावरणमाह-

मन्दारादीनिति । तद्वाह्ये तदनन्तरं मन्दारादीन असे वश्य -माणान् कटपृष्टक्षान् पूजयेष् ॥ ३९ ॥

सन्दारसन्तानकपारिजात। कल्पहुमाख्यान् हरिचन्दनं च ॥ मध्ये चतुर्दिस्वपिवाञ्चितार्थ-दानैकदक्षान् फलनम्रशाखान् ॥ ४० ॥

तानेवाह मन्दारेति कुत्र कः पूजनीयः तत्राह मध्ये इति मध्ये कार्णिकायां प्रथमपरित्यागे मानाभावात् प्रथमनि-र्विष्टवत् पूजा चतुर्दिश्च पूर्वोदिचतुर्दिश्च एतादशान् वाञ्छिता आकाङ्किता ये अर्थास्तेषां दाने एके अद्वितीया दक्षाः तान् तथा फलैः नम्राःशाखायेषु तान् यद्वा आकाङ्कितदाने अद्वितीयसमर्थान् तथा फलै नम्राः शाखा येषु तान् ॥ ४०॥

षष्ठावरणमाह—

हरिहन्यवादतरणिजक्षपाचरा-ऽप्पतिवायुसोमशिवशेषपद्मजान् ॥ प्रयजेत् स्वदिक्ष्वमलधीः स्वजात्यधी-इवरहेतिपत्रपरिवारसंयुतान् ॥ ४१ ॥

हरिरिन्द्रः हव्यवाडग्निः तरणिजो यमः क्षपाचरो निशा-चरो निर्ऋतिः अप्पतिर्वरुणः वायुः सोमः ईशः शेषोऽनन्तः प्राजो ब्रह्मा प्रतान्स्विद्धि पूर्वादिदिश्च निर्मलमितः पूजयेत् अत्र निर्ऋ तिवरुणयोर्मध्येऽनन्तं सोमेशानयोर्मध्ये ब्रह्माणं स्विदिह्विति-कथनात् अन्यत्र कल्पितपूर्वादिदिश्च पूजाऽवगम्यते।

तदुक्तमागमान्तरे।

वेवाग्रस्वस्यवाप्यप्रे पानी प्रोक्ता च देशिकैः। प्राची प्राच्येव विश्वेया मुक्तयेदेवतार्चनिमाते॥

कीहरात् स्वजातिः इन्द्रत्वादिः अधीश्वरोऽधिपतिः हेतिः शस्त्रं पत्रं वाहनं परिवारो गणः एतैः संयुक्तान् एतेषां च बीजानि उद्यार्यितव्यानि प्रयोगस्तु लं इन्द्राय सर्वसुराधिपतये सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नम् एवमन्यत्राप्यूहनीयः॥४१॥ इवानीवर्णमाइ— कपिशेति।

कपिशकपिलनीलश्यामलश्वेतधूम्राः मलसितशुचिरक्ता वर्णतो वासवाद्याः॥ करकमलविराजत्स्वायुधा दिव्यवेशाः विविधमणिगणोस्रप्रसुरद्भूषणाख्याः॥ ४२॥

किरणेन प्रसुरहेदीप्यमानं यद्भूषणं तेनाख्या उपचिताः शो

सप्तमावरणमाह —

दम्भोलीति।

दम्भोलिशस्यभिघदण्डकुपाणपाश-चण्डाङ्कशाह्वयगदात्रिशिखारिपद्याः॥ अच्यो वहिर्निजसुलक्षितमौलियुक्ताः-स्वीयायुधाभयसमुचतपाणिपद्याः॥ ४३॥

दम्भोलिवजं शास्त्राभिधं शक्तिनामकमस्त्रं दण्डः कृपाणः स्वद्गः चण्डाङ्कराह्वयः उत्राङ्कराख्यः गदा त्रिशिखं त्रिश्-लम् अरि चक्रं पद्मं च एतानि वाह्नवासवादितो वहिः सम्पूज्यानि दम्भोलिप्रभृतयः कीदशाः निजसुलक्षितमौलियुक्ताः वज्ञानि विलाब्खितमुकुदाः पुनः स्वस्वायुधैरस्त्रेरभयेन च समुखतं सुलक्षितं हस्तपद्मं येषां ते तथा॥ ४३॥

धजादीनांबणेमाह —े कनकेति ।

कनकरजततोयदाश्रचम्पा-इणहिमनीलजवामवालभासः। क्रमत इति रुचा तु वज्रपूर्वा-रुचिराविलेपनवस्त्रमाल्यमूषाः॥ ४४ ॥

वज्रपूर्वाः वज्राद्याः हत्वा वर्णेन क्रमतोऽनुक्रमेणवंद्रपा क्षेयाः पुनः कीटशाः काञ्चनं रोष्यं तीयवो मेघः अग्नं मेघः अम्पकपुष्पम् अरुणी रक्तः हिमं श्वेतः नीलः श्यामलः ज्वा औण्ड्रपुष्पं प्रवालो नवपञ्चवः प्रवंभूता दीप्तियेषान्ते तथा पुनः कीटशाः इचितं मनो हृदं विलेपनं चदनादि वस्रं माल्यं भूषणं च येषान्ते तथा ॥ ४४॥

पुर्वोक्तमुपसंहरति— कथितमिति ।

कथितमाद्यतिसप्तकमच्युता-चिनविधाविति सर्वसुखावहम् । प्रयजनादथवाऽङ्गपुरन्दरा द्यानिमुखैस्त्रितयावरणं त्विदम् ॥ ४५ ॥

इति पूर्वोक्तप्रकारेण विष्णुपूजाविधी आवरणसप्तकं कथितं कीढरां सकलसुखार्थदायकम् अशक्तं प्रत्याहं प्रयज्ञतादिति पूर्वोक्ताशकः त्रितयावरणम् आवरणत्रयसहितं प्रयज्ञेत्कैः अङ्गम् इन्द्रवज्ञं एतन्मुखेरेतत्प्रधानैरित्यंर्थः ॥ ४५ ॥

प्रकृतमुपसंहरन्यूजान्तरमाह । इत्यर्चियत्वेति ।

इत्यचीयत्वा जलगन्धपुष्पैः। कृष्णाष्टकेनाऽष्यथं कृष्णपुजाम्॥ कुर्याद् बुधस्तानि समाह्यानि। बुध्यामि तारादिनमोन्तकानि॥ ४६॥

इति पूर्वोक्तप्रकारेण जलगन्धपुष्पैः पूजयित्वा अधानन्तरं कृष्णाष्टकेन बृक्ष्यमाणेन बुधः पण्डितः कृष्णपूजां कुर्यात् ताति समाह्यपानि नामाति प्रणवादिनमोन्तकानि बृक्ष्यमाणानि ॐ क्रुरणायनम् इत्यादीनि ॥ ४६ ॥ तान्येव दर्शयति— श्रीकृष्णइत्यादि ।

> श्रीकृष्णो वास्तदेवश्च नारायग्रसमाह्यः। देवकीनन्दनो यदुश्रेष्ठो वाष्णिय इत्यपि॥ ४७॥ असुरान्तकशब्दान्ते भारहारीति सप्तमः। धर्मसंस्थापकश्चाऽष्टौ चतुर्थ्यन्ताः क्रमादिमे॥४८॥

असुरान्तकशब्दान्ते भारहारीत्यर्थः इमे कृष्णाद्यः शब्दाः क्रमादेकेकशः प्रणवाद्याश्चतुर्थ्यन्ता नमोन्तकास्य विश्वेयाः ॥४७॥४८॥

अत्यन्ताशक्तं प्रत्याह-

पंभिरिति ।

एभिरेवाऽथवा पूजा कर्तव्या कंसवैरिणः॥ > संसारसागरोतीत्र्ये सर्वकामाप्तये बुधैः॥ ४९ ॥

अथवा एभिरेव कृष्णादिभिः शब्दैः कंसवैरिणः श्रीकृष्णस्य पूजा बुधैः पण्डितैः कर्तव्या किमधे संसार एवं सागरः तस्य उतित्ये उत्तरणाय पुनः किमधे सकलमनोर्थमाण्यर्थम् ॥ ४९ ॥

धूपदानाविधि दर्शयति — साराङ्गारे इति ।

साराङ्गारे घृतविलुलितैर्जरेः संविकीर्णे । गुग्गुल्वाचै र्घनपरिमलै धूपमापाच मन्त्री ॥ दद्यान्नीचै देनुजमथनाया ऽपरेणा ज्य द्योज्णाः। घण्टां गन्धाक्षतकुसुमकैरचितां वाद्यानः ॥५०॥

साराङ्गारे इदकाष्ट्राङ्गारे खादिराङ्गारे इति त्रिपा-ठिनः संविकीणैः क्षितेः गुग्गुल्वाद्यैः गुग्गुलुशर्करामधुचन्दनागुः कशीरः घृतविल्लिठितैधृतप्लुतैः कर्जरैः कुट्टनेत चूर्णितैर्धनपरिम-क्रैनिविदसौरमग्रालिभिः धूपमापाच कृत्वा मन्त्री उपासकः नीचे- नीभिप्रदेशे दनुजम्थनाय गोपालकृष्णाय दद्यात् किङ्कुर्वन् अधा इनन्तरम् अपरेण वामेन दोष्णा हस्तेन गज्ञध्वनिमन्त्रमातः स्वाहेति घण्टाम्बादयन् किस्मृतां गन्धाक्षतपुष्पैः पुजितास् ॥ ५०॥

दीपदाने विभि दर्शयति— तद्वदिति।

तब्रद्दीपं सुरभिघृतसंसिक्तकपूरवर्त्या । दीव्रं दृष्ट्याद्यतिविद्यादधीः पद्मपर्यन्तसुरुचैः ॥ दृस्वा पुष्पाञ्जलिमपि विधायाऽपीयत्वा च पाद्यं-साचामं कल्पयतु विपुलस्वर्णपात्रे निवैद्य ॥ ५१ ॥

तहद्वापाद्य दीपं कुर्यात् कया सुराभे सुगन्धि यद्घृतं तेन सिका सिका कर्यूरसिद्धता वर्तिः तया कीदशं दृष्ट्या दीतं दृष्टिमनोहरमिति रुद्धरः पद्मपर्यन्तं मस्तकपर्यन्तमुचैरुपरि दृत्वा दृष्ट्यादीति द्वाधिणावर्तेन पद्मपर्यन्तं चरणकमलप्यन्तमिति त्रिपाठिनः पाद्वपर्यन्तमिति क्वचित्पाठः अनन्तरं पुष्पाञ्जलिमपि शिरासि दृत्वाः
पाद्माचमनीये च दृत्वा विपुलस्वर्णपात्रे वृहत्कन्कभाजने तेवेः
पद्मस्यात् सम्पाद्यतु साचामम् आचमनसहितं प्रथमं वद्ननित्यादिभिराचमनन्द्रत्वा अनन्तरं नैवेद्यन्ददात्वित्यर्थः ॥ ५१ ॥

नेवेद्यस्वरूपं दर्शयति— सुरमीति।

सुरमिनरेण दुरघहावेषा सुम्रतेन सिता-ससम्पद्शकेषचिष्ट्याविचित्ररसेः॥ द्यानवनीतनृतनासिनोपलपुपपुष्ठि-घृतगुडनारिकेलकदलीकलपुष्पग्रसेः॥ ५२॥

आति सुरिभणा दुग्धानेन सुरुतेन सुपकेन सिताससुपदेशकैः शर्फशब्यक्षनैः सह शर्करयासहउपक्शकेर्धकेरितित्रिणाहिनः अस्मिन्पक्षे शुचितेन सिताससुपदंशकेरितिपाठः हचिर इच्छाकरः इसः सुरुवादः विचित्रो मधुसादिरसो येषु तेः नृतनं श्रेष्ठः सितोपळं खण्डादिप्रसिद्धं पुष्परस्रो मधु पतैर्द्रव्येतेवेद्धं कल्पयतु॥५२॥ किविशिष्टं नैवेद्धं कल्पयतु तत्राह— अस्रोक्षितामिति ।

अस्रोचितं तदरिसुद्रिकयाऽभिरक्षः । बायन्यतायपरिशोषितमाग्नदोरुणाः ॥ संदश्च वामकरसौधरसाभिपूर्णः । मन्त्रासृतीकृतमथाऽभिमृषन्प्रजप्यात् ॥ ५३ ॥ मनुम्रष्ट्रशः सुरभिसुद्रिकयाः । परिपूर्णमर्चयतुगन्धसुखैः ॥ हरिमर्चयद्य कृतप्रस्वा-श्चालिरास्यतोऽस्य प्रसरेच्च महः ॥ ५४ ॥

मुलमन्त्रास्त्रमन्त्रेणाऽस्त्रायफडित्यनेन वा उक्षितं सिक -चायव्योति वायुवीजजप्तोदकप्रेक्षणपर्ण<del>ि</del> चक्रमुद्रयाऽभिरक्ष्य रामितिवाहिबीज।भिज-अग्निदोष्णा संद्रहोति शोषितदोषम् प्रदक्षिणकरेण स्पृष्टा दोषान् वस्त्वा बामकरसीधरसाभिः वामहस्तेन पिथाय वेदीज्ञापैनाऽसृतरसामिपूर्ण पुरणमिति विविन्तय मुळमन्त्रेणाऽस्तरूपं विचिन्त्याऽथाऽनन्तरं तदेताहरां तै-विद्यम् अभिमृहात् स्पृष्ट्वा मर्जं मन्त्रम् अष्टवाः अष्टवारे प्रजपत् सुर-भिमुद्रिकया धेनुमुद्रिकया परिपूर्ण नैवेद्यं विचिन्त्य गन्धमुखेः ज स्वनाद्येः पूज्यतु दानमकारं द्रीयति हरिमित्यादिना कृतप्रस्वा खिहिरि प्रत्यर्वेषेत् नैवेदाप्रहणायाऽऽस्यतस्ते जा निःसरित्वितिपार्थ-येतु अधानन्तरम् अस्य हरेरास्यतो मुखतस्तेजो निः सरेल् प्रस-रत्विति चिन्तयेत् नैवेद्ये संयोजयेदिति त्रिपादिनः ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

धीतिहोत्रद्यितान्तमुचरन् । मूलमन्त्रमथनिक्षिपेजलम् ॥ अपयेतद्यतात्मकं हवि-द्यिजा सक्कमं समुद्रस्त् ॥ ५५ ॥ खयानन्तरं वितिहोत्रद्यितान्तं स्वाहाकारान्तं मूलमन्त्रमुखरन् किञ्चिक्षलन्तदुपरि क्षिपेत् प्रोक्षयेत् अत्र स्वाहान्तेपि मन्त्रे पुनः स्वाहापदप्रयोगः कार्यः पतद्वलादेव अनन्तरन्दोर्युजा हस्तद्वयेन स-क्षेत्रमं सपुष्पं समुद्धरन् उत्तोलयन् तदमृतात्मकं हविः समर्पयत्॥५५॥

नैवेद्यार्पणमन्त्रमाह—े

निवद्यामीति ।

निवेदयामि भगवते जुषाणेदं हविईरे। निवेद्यार्पणमन्त्रोऽयं सर्वाचासु निजाख्यया॥५६॥

अयं मन्त्रः सर्वासु देवानां पूजासु निजाल्ययेति हरे इत्यस्मिन् स्थाने यस्मै देवाय दीयते तन्नामग्रहणं कर्तन्यमिति-निजाल्याराज्यारीः निवेद्याल्ययेति केचित्॥ ५६॥

मोजनीपयोगिमुद्राविशेषं दशेयति । प्रासेति।

ग्रासमुद्रां वामदोष्णा विकचोत्पलसानिभाम् । प्रदर्शयदक्षिणेन प्राणादीनां च दर्शयेत् ॥ ५०॥

वामदोग्णा प्रासमुद्रां दर्शयेत् किम्भूतां प्रफुह्णोत्पलसद्दशीम् । सनन्तरं दक्षिणहस्तेन प्राणादीनां वश्यमाणां मुद्रां दर्शयदिति ॥५७॥

प्राणादीनां मुद्रां दर्शयति — स्पृशोदिति ।

स्पृशेत्कनिष्ठोपकनिष्ठिके हे । अजुष्टमृद्धी प्रथमेह सुद्रा ॥ तथा ऽपरा तर्जनिमध्यमे स्या । दनामिकामध्यमिके च मध्या ॥ ५८॥ अनामिकातर्जनिमध्यमाः स्या । सहस्रहर्षी सकनिष्ठिकास्ताः ॥

# स्यात्पश्चमी तद्धदिति प्रदिष्टाः। प्राणादिसुद्धा निजमन्त्रयुक्ताः॥ ५९॥

किनिष्ठोपकिनिष्ठिके कानिष्ठानामिके हैं स्वाङ्क्षप्टस्क्षी स्पृतेत् हह मुद्रा प्रथमा तथा तर्जनीमध्यमे स्वाङ्क्षप्टस्को स्पृतेत् अनामिकामध्यमिके च तेन स्पृत्तेदेवं ज्यानमुद्रा अनामातर्जनीमध्यमाः तेन स्पृत्तेत् चतुर्थी उदानस्य तास्तिकः कनिष्ठास-हिताः तद्वत् स्वाङ्क्षप्रमृद्भी यदि स्पृत्तेत्त्वत् समानमुद्रा हत्यनेन प्रकारण प्राणादिमुद्राः प्रदिष्टाः कथिताः किम्भूताः यथायोग्य-स्वमन्त्रसहिताः मन्त्रसाहित्येन तासां मुद्रात्वम्भवति विस्वमुद्धाः बहित्यर्थः॥ ५८॥ ५९॥

के ते मन्त्रा इत्याकाङ्कायां प्राणादीनां मन्त्रानाह— प्राणिति ।

प्राणापानव्यानोदानसमानाः क्रमाचतुर्थन्ताः ॥ ताराधारा वध्वा चेद्धाः क्रुणाध्वनस्तिके सनवः॥६०॥

प्राणादयः पञ्च कमाचतुर्थीविमक्तिसहिताः तथा ताराघाराः ॐकाराघाराः प्रणवाचा इत्यर्थः तथा क्रष्णाध्वनोऽमेर्वध्वा प्रियया इद्धा उद्दीताः सम्बद्धाः स्वाहाकारान्ता इत्यर्थः पर्व च सित ॐप्राणायस्वाहाहत्याचाः पञ्च मन्त्रा भवन्तीत्यर्थः ॥ ६० ॥

निवेद्यमुद्धां प्रवदीयनमत्रं च दर्शयति -

ततो निवेध मुद्रिकां प्रधानया क्रस्ये॥ स्पृज्ञाननामिकां निजं मतुं जपन् प्रदृष्टीयेत्।॥६१॥

ततंस्तदनन्तरं तिमेचमुद्रां प्रवृशेयेत् किंकुर्वन् करवये करयोः दतामिकां प्रधानया ऽक्कुष्ठन स्पृरान् पुनः किंकुर्वन् निजं स्वीयं मर्जुः सन्त्रं प्रजायत् ॥ ६१ ॥

मन्त्रमुखर्गि-

नन्द्रीत ।

नन्दजोऽम्बुमनुविन्दुयुङ्नतिः। पाद्वरामरुद्वात्मने ऽनि च ॥ रुद्धङेयुक्निवेच मात्मभू। स्रोसपाद्वमनिल स्तथाऽमियुक्॥ ६२॥

नन्दजः ठकारः अम्बु वकारः मनुः औकारः विन्दुः एतैर्युका नितर्नमः पार्श्वः पकारः राइति स्वरूपं मरुत् यकारः अवात्मने इति श्रीस्वरूपं रुद्ध इति स्वरूपं छेचतुर्थी अनिरुद्धशब्दश्चतुर्थीयुक्त इत्यर्थः निवेद्यमिति त्रयः आत्मभूः ककारः मांसो छकारः पार्श्वः पकारः छकारयकाराभ्यां युक्तोऽनिलो यकारः अ-मीति स्वरूपं तथा द्वैानमः परायाऽवात्मने अनिरुद्धाय नैवेद्यं क-स्पर्यामि इतिमन्त्रः ॥ ६२॥

मण्डलमाभित इति —

मण्डलमभितो मन्त्री बीजा द्धरभाजनानि विन्यस्य । पिष्ठमयानपिदीपान् घृतपूर्णान्विन्यसेत्सुदीप्तशिखान् ॥ ६३॥

मण्डलपरितो वीजाङ्करपात्राणि संस्थाप्य तथैव पिष्टकतान् भृतपरिपूर्णान् अञ्चलितशिखान् प्रदीपान् स्थापयेत्॥ ६३॥

दीक्षाङ्करोमविधि दशयति— अथेति ।

> श्रथ संस्कृते हुनवहेऽमलधी-रभिवाद्य सम्यग्रीभपूज्य हरिम् ॥ जहुयात् सिनावृतयुतेन प्याः परिसावितेन सिनद्विधितिना ॥ ६४॥॥

अष्टोत्तरं सहसं समाप्य होमं पुनर्वालिंदचात् । राशिष्वधिनाथेभ्यो नक्षत्रेभ्यस्तत्रश्च कर्णभ्यः॥६५॥

अयानन्तरं शास्त्रोक्तसंस्कारैः संस्कृते वहीं निर्मलबुद्धिः यथीनक्तरं हरिमावाद्य गन्धादिभिश्च यथाविधि संपूज्याऽष्टोच्चरसहस्रं जुहुयात् केन सितदीधितिना भक्तेन कीहरोन एय परिसाधितेन दुग्धपरिपाचितेन परमान्नेनेत्यर्थः पुनः कीहरोन सिताप्रतिष्ठतेन हार्कराप्रतसाहितेन अनन्तरं यथोक्तहोमं समाप्याऽविशिष्टपरमान्नेन राशिषु मेषादिषु अधिनाथेभ्यो राशिदेवताभ्यो मङ्गलादिभ्यः नस्रत्रभ्योऽश्विनन्यादिभ्यः करणेभ्यो ववादिभ्यो विछ द्धात् प्रयोगः स्तु मेषवृश्चिकाधिपतये मङ्गलाय एष विछर्नमः एवं वृषतुलाधिपतये शुकाय मिथुनकन्याधिपतये बुधाय कर्कटाधिपतये चन्द्राय सिहान्धिपतये सूर्याय धनुर्मानाधिपतये गुरवे मकरकुम्भाधिपतये श्वनये एष विछर्नमः एवम् अश्वनीभरणीकृत्तिकापादीयमेषराश्चे एष विछर्नमः एवम् अश्वनीभरणीकृत्तिकापादीयमेषराश्चे एष विछर्नमः इत्यादि एवं वववालवकौलवतीतिलगरवणिज्ञिविष्टभ्यः एष विछर्नमः ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

पूजानन्तरं प्रकारमाह— सम्पाद्येति।

सम्पाय पानीयसुधां समर्प्त । इत्वाङमा उक्कास्य मुखार्चिरास्ये ॥ नैवेयमुद्धृत्य निवेच विष्वक्-सेनाय पृथ्वीमुपलिष्य भूयः ॥ ६६ ॥

पानीयमेव घेनुमुद्रया सुघां कृत्वा पानार्थे कृष्णाय समर्प्यी इस्मी दत्वा जलमाचनार्थे दत्वा मुखाचिदेवमुखान्नेवेचेऽवतारितं ते-जः आस्ये देवमुखे उद्वास्य निवेश्य नैवेचमुत्तीत्य विश्वक्सैमाय दे-वगणाय नैवेद्यं समर्प्य पृथिवीमुपलिष्य ॥ ६६ ॥

गण्डूषद्रन्तभवना चमनास्पहस्त-मृद्यानुलेपमुखनासकमाल्यभूषाः । ताम्बूलमप्यभिसमप्यं सुवायन्त्रयः गीतैः सुतृप्तमभिपूजयतात्पुरेव ॥ ६०॥

भूयः पुतरिष गण्ड्रषं चलुकोदकं दन्तधवन दन्तकाष्टं दन्तधवन नन्दन्तधावनमितित्रिपाठिनः आचमनं होषाज्ञमनेद्विराचमनम् आस्यह्रस्त्रयोर्मुज्यं मुखह्रस्तयोः प्रोडळनवस्त्रम् अनुलेपश्चनद्दनादिः मुखं वास्यते सुरमि कियते अनेतिते मुखवासङ्कर्पूरादि माल्यं पुष्पं भूषाऽलङ्करणं ताम्बूलमपि समुखये एतानि समर्थ्यं पुनरत यथापूव पूजा कृता एवं सुवाद्यनृत्यगीतैः सुतृतंहरिं नत्वा अभिप्तयेत्॥६॥

गन्धादिभिः सपरिवारमथा ऽर्घमस्मै । दत्वा विधाय कुसुमाञ्जलिमादरेण स्तुन्वा प्रणम्य शिरसा चुलुकोदकेन स्वात्मानमर्पयतु तचरणाव्जमूले ॥ ६८ ॥

कैर्गन्धादिभिः सपरिवारं पूर्वोक्तावरणसहितम् अधानन्तरम् अस्मै हरये अर्घ्यं दत्वा आदरेण पुष्पाञ्चालिन्दत्वा स्तुत्वा शिरसा प्रणस्य तश्वरणारविन्दमूले स्वात्मानं चुलुकेन अर्घ्यशेषज्ञलेन समर्पयतु ॥ ६८ ॥

शारमनः समुर्णणमन्त्रमाह्-इत इत्यादिना स्वात्मसमर्णणे इत्यन्तेन प्रत्थेन।

इतः पूर्वे प्राणवास्तिहधर्माधिकारतो जागृत्स्वप्रसुष्टव्यवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा ह स्ताभ्यां पद्भ्या सुद्रेण शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सर्वे ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा मां मदीय स सकलं हरवे सम्यगर्पणे ॲतत्सिद्यित त्र शोक्तमन्त्रः स्वात्मसमर्पणे ॥

अनुस्मरन्कलशगमच्युतं जपेत् । सङ्द्रकं मनुम्य साष्ट्रकं सुधः ॥ चपुष्यथो दितिजाजितः समावृतीः विळाप्य तास्तद्पि नयेरसुधात्मताम् ॥ ६९ ॥

एतच मन्त्रत्रयं स्पष्टत्वाञ्चलिख्यते अनुस्मरन्निति—

अथानन्तरं बुधः पण्डितः कलशगद्भुम्मादिनिष्ठं हरिञ्चिन्तयन् साष्ट्रकम् अष्टसहितं सहस्रं मन्त्रं जपेत् अथानन्तरं दितिज्ञः जितः श्रीकृष्णस्य वपुषि शरीरे ताः पूर्वोकाः समावृतीः आवर्णदे-वता विलाप्य विलीना इति विचिन्त्य तदपि देववपुः सुधात्मताम् अमृतता नयेत्॥ ६९॥

ध्वजेति—

ध्वजतोरणदिकलशादिगताः मपि मण्डपमण्डलकुण्डगताम् ॥ अभियोज्य चितिं कलशे कुसुमैः। परिपृज्य जपेत्पुनरष्टशतम् ॥ ७०॥

कलरो चिति मन्त्रदेवतां चैतन्यरूपम् अभियोज्य कुसुमैः पुष्पैः सम्पूज्य पुनरष्टसहितं शतं जपेत् किम्भूतां चिति ध्वजतीरण-दिक्करशादिगतां न केवलं ध्वजादिगताम् अपितु मण्डले मण्डपे कुण्डगताम् ॥ ७०॥

अथेति-

अथ शिष्य उपोषितः प्रभाते । कृतनैत्यः सुसिताम्बरः सुवेशः॥ धरणीधनधान्यगोक्कलै-धिनुयाद्विपवरान् हरेः प्रसन्त्वे॥ ७१॥

अधानन्तरम् उपोषितः कृतोपवासः शिष्यः प्रभाते प्रातः काले कृतनित्यकृत्यः गुक्रवस्त्रधरः सुवेशः शोभनभूषणः घरणी पृथिवी धनं सुवर्णादि धान्यं ब्रीह्यादि सोदीन्ध्री दुक्कुलं पद्मवस्रम् एतैर्यथा योग्यं विप्रवरान् ब्राह्मणश्रेष्ठान् धिनुयात् प्राणयेत् किमर्थे हरेः श्रीकृष्णस्य प्रसादार्थम्॥ ७१॥

भूय इति—

भूयः प्रतप्धे प्राणिपत्य देशिकं। तस्मै परस्मै पुरुषाय देहिने॥ तां वित्तशाव्यं परिहृत्य दक्षिणां। दत्वा तनुं स्वां च समर्प्येत्सुधीः॥ ७२॥

भूयः पुनरिष प्रतर्धं ब्राह्मणान् सन्तोष्य पुनः कथनम् अत्यन्त तर्पणार्थं परीत्येति पाठे प्रदक्षिणी कृत्येत्यर्थः देशिकं गुरुं प्रणिप-त्य नमस्कृत्य तस्म गुरवे देहिने देहधारिणे परस्म पुरुषाय श्रीकृ-ष्णाय धनशास्त्रं परिद्वत्य वैभवानुसारेण तां प्रसिद्धां वित्तार्द्धं चतुर्थोशं वा दत्वा न तु दक्षिणामिव मन्त्रादानानन्तरमेव तत्प्रसङ्गा-स्स्वां स्वीयां तनुं सुबुद्धिः समर्पयेत् ॥ ७२ ॥

अथेति —

अथाऽभिषेकमण्डपे सुखोपविष्टमासने । गुरुविद्योधयेदमुं पुरेव द्योषणादिभिः॥ ७३॥

अथानन्तरं गुरुः अमुं शिष्यं पुरेव पूर्ववदेव शोषणादिभिः भू-तशुद्धादिभिर्विशोधयेत् कीदशम् अभिषेकमण्डपे आसने सुखो-पविष्टम् ॥ ७३ ॥

पीडेति-

पीठन्यासावसानं वपुषि विमलधीन्यस्य तस्यासिकाया-मन्त्रेणाऽभ्यच्ये दूर्वाक्षतकुसुमयुतां रोचनां के निषाय॥ आशीर्वादै क्विजानां विश्वादपदुरवैर्गीतवादित्रघोषै-मीङ्गल्येरानयत्तं कलशमभिवृतस्तत्समीपं प्रतीतः॥७४॥

तस्य शिष्यस्य वपुषि शरीरे पीठन्यासावसानं पीठन्यासपर्यन्तं सक्तं न्यासं विनस्य आसिकाया आसनस्य मन्त्रेणासनं पूजयित्वा रोचनां मस्तके निधाय तिलकं कारियत्वा कींदशीं रोचनां दूर्वा श्वतपुष्पसाहिताम् अनन्तरं द्विजानामाशीक्षांदैगीतिमङ्गलादिशब्दैः कीदशेरते विश्वदपदुरवैः स्पष्टोत्तमशब्दैः तथा अन्यरापि माङ्गल्ये मङ्गलस्योपयुक्तैः सहितं तं कलसम् अभिवृतः आचार्यत्वेन वृतः तत्समीपं शिष्यसमीपम् आनयेत् कीदशः शिष्यात्मीयतया प्रतीतो विश्वासान्वितो यः कश्चिदित्यर्थः इतित्रिपाठिनः॥ ७४॥

## तेनेति:-

恢

तेनाऽभिलीनमाणिमन्त्रमहौषधेन । धाम्ना परेण परमामृतरूपभाजा ॥ सम्पूरयन्वपुरमुष्य ततो वितन्वन् । तत्सामरस्यमभिषेचयताद्यथावत् ॥ ७५ ॥

कुम्भस्य पह्नवान् शिष्यशिरसि निधाय तेनकलसेनेत्यर्थाधधाः वत् यथायुक्तप्रकारणाऽभिषेचयेत् अभिषेचनं कुर्यातः।

तदुक्तम्।

विधिवत् कुम्भमुद्धृत्य तन्मुखस्थान् सुरद्वमान् । शिशोः शिरसि विन्यस्य मातृकां मनसा जपेदिति ॥

किम्मूतेन अभिलीनः संलीनः मणिनेव रत्नानि मन्त्रः ऋक् महौ-षधं दिव्यपिष्पलीप्रभृति यत्र तेव कीहरोन परेण धाम्ना परतेज्ञस्व-क्रपेण पुनः कीहरोन परमामृतक्रपभाजा परमामृतक्रपमयेन किङ्कुर्वन् अमुष्य शिशो वेषुः शरीरं पूरयन् किङ्कुर्वन् ततस्तद्दनन्तरं तत्साम-रह्यं तेन तेन तेजोक्रपेण कलरोक्यं वितन्वन् ॥ ७५ ॥

अभिषेकमाइ— श्लाद्यैरित्यादि ।

क्षाचैरान्तैर्वणैरिभिपूर्णतनुस्त्रिरुक्तमन्त्रान्तैः। परिहितसिततरवसनदितीयो वाचंयमः समाचान्तः ७६ श्रवादिवेषां तेः वान्तैः वकार अन्तो येषां तै वंषे मांत्रकाक्षरे र्मूलमन्त्रत्रिजपायसानैरभिषिक्तरारीरः शिष्यः धृतनवीनातिशुक्र-वसनयुगळः मोनी कृतद्विराचमनः॥ ७६॥

बहुशः प्रणम्य देशिकनामानं हरिमथोपसङ्गम्य । तदृक्षिणत उपास्तामभिमुखमेकाग्रमानसः शिष्यः॥७७॥

वहुवारं देशिकनामानं गुरुरूपं हरि नत्वा अथानन्तरम् उपसंगृद्य गुरुचरणौ व्यन्यस्तहस्तद्वयं कृत्वा तद्दक्षिणतो गुरुदक्षिणे अभिमुखं गुरुसन्मुखम् एकाग्रमानसः एकचित्तस्तिष्ठेत् उपविशेत्॥ ७७॥

न्यासैरिति।

न्यासैर्यथाविधि तमच्युतसाहिधाय। गन्धाक्षतादिभिरलङ्कृतवर्षमणो ऽस्य॥ ऋष्यादियुक्तमथ मन्त्रवरं यथावद्। ब्रूयातिशो गुरुरनर्घमवामकर्णे॥ ७८॥

अथानन्तरं यथाविधि यथोक्तप्रकारेण न्यासैः पञ्चाङ्गन्यासादिभिः ते शिष्यम् अच्युतसाद्विधाय श्रीकृष्णक्षपं कृत्वा गन्धाक्षतपुष्पैः वि-भूषितशरीरस्याऽस्य अवामकर्णे दक्षिणकर्णे ऋषिच्छन्दोदेवतासहि-तम् अनर्ष्यममृत्यं मन्त्रवरं मन्त्रश्रेष्ठं त्रिशः त्रिवारं ब्रूयात् यथावत् यथोक्तप्रकारेण स च प्रकारः प्रथमं दक्षिणहस्ते गुरुर्जलं ददाति अमुकमन्त्रं ददामीति अनेन शिष्योऽपि ददस्व इति ब्रूयात् ततो मन्त्रं द्यादिति अत्राऽवश्यं वारत्रयं गुरुणा मन्त्रः पठनीयः दत्ते याव-च्छिष्यस्य मन्त्रः स्वायत्तो भवति तावत्पठनीय इति ॥ ७८ ॥

मन्त्रग्रहणानन्तरं शिष्यञ्चत्यं द्शैयति-गुरुणेति ।

गुरुणा विधिवत्प्रसादितं,। मनुमष्टोद्ध्वदातं प्रजप्य सूयः॥ अभिवाद्य ततः शृगोतु सम्यक्-समयान्मकिभरेण नम्रसूर्तिः॥ ७९॥ ययाविधि गुरुणा हेतुना प्राप्तं मन्त्रं प्रसाधितम् अनुप्रहेण दत्ताम् तित्रिपाठिनः अष्टौ ऊर्द्धं यस्य तस्य तद्याधिकरातं प्रजप्य भूयः पुनरिष गुरुमभिवाद्य नमस्कृत्य दण्डवत्प्रणम्य ततो गुरुतः समयान् आचारान् सम्यक्कृत्वा ग्रुणोतु यत्तु विद्यामष्टकृत्वो जपेदितिं तत्त-न्त्यूनसङ्ख्याकजपनिषेधपरं कीहशो भक्त्यतिशयेन नम्रशरीरः॥७९॥

मन्त्रदानानन्तरं गुरुकृत्यमाह—

द्त्वेति।

द्स्वा शिष्याय मनुं न्यस्याऽथ गुरुः कृतात्मयजनविधिः॥ अष्टोत्तरं सहस्रं स्वशक्तिहान्यनवाप्तये जप्यात्॥८०॥

अथानन्तरं गुरुः शिष्याय मन्त्रं दत्वा न्यस्य न्यासादिकं कृत्वा कृतात्मयजनाविधिः कृताभ्यन्तरयागः अष्टाधिकं सहस्रं स्वसाः मर्थ्यहान्यनवाप्तये स्वसामर्थ्यरक्षार्थं दत्तमन्त्रं जपेत्॥ ८०॥

शिष्यकृत्यमाह-

कुम्भादिकमिति।

कुम्भादिकं च सकलं गुरवे समर्प्य । सम्भोजयेद् बिजवरानपि भोज्यजातेः ॥ कुर्वन्त्यनेन विधिना य इहाऽभिषेकं । तो सम्पदां निलयनं हि त एव धन्याः ॥ ८१ ॥

कुम्भादिकं सकलं मण्डलसहितं मण्डपावस्थितद्रव्यं गुरवे समप्ये दत्वा भोज्यसमूहै द्विजश्रेष्ठान्सन्तोषयेत् एतत्करणस्य फलमाह इह जगति अनेन विधिना अनया परिपाट्या ये अभि-वेकं कुर्वन्ति ते सम्पदां सर्वसमृद्धीनां निलयनं स्थानं त एव धन्याः पुरुषार्थभागिनः॥ ८१॥

उक्तमर्थमुपसंहरति—

सङ्खिप्येति ।

संचिष्य किञ्चिदुदिता दीचा संस्मरणाय हि विश्वद्धियाम्

एतां प्रविद्यमन्त्री सर्वात् जपेज्जुहोतु यजेच मनृत्॥८२॥ इति श्रीकेदावाचार्य विरचितायां कमदीपिकायां दीक्षापूजानामचतुर्थपटलः ॥४॥

किञ्चित् सङ्किप्य दीक्षा उक्ता कथिता विशद्धियां निर्मेलबुद्धी-नां संस्मरणाय पतां दीक्षां प्रविश्य प्राप्य मन्त्री साधकः सर्वान् मन्त्रान् जपेत् यजेज्जुहोतु ॥ ८२ ॥

इति श्रीक्रमदीपिकायां चतुर्थपटलः॥ ४॥

अधुना दीक्षितस्य मन्त्रविधि दर्शयति— चैत्रे कृत्वैतन्मासि कर्माऽच्छपक्षे । पुण्यक्षे भूयो देशिकात्प्राप्य दीक्षाम् ॥ तेनाऽनुज्ञातः पूर्वसेवां द्वितीये । मासि द्वाद्द्यामारभेताऽमलायाम् ॥ १ ॥

चैत्रे मासि पुण्यक्षे शुभनक्षत्रे अच्छपक्षे शुक्कपक्षे एतत्कर्म म-नत्रदीक्षात्मकं कर्म कृत्वा भूयः पुनरिप देशिकात् गुरोदीक्षां म-नत्रापदेशं प्राप्याऽनन्तरं तेन गुरुणा ऽनुज्ञातः द्वितीये मासि वैशाखे अमलायां द्वादश्यां तिथी पूर्वसेवां पुरश्चरणमारभेत्।

चेत्रे दुःखाय दीक्षा स्यात्-इति वचनं गोपालमन्त्रभिन्नदीक्षाविषयम्॥१॥ इत्वेति—

कृत्वा सानाद्यं कर्म देहार्चनान्तं। वर्श्माऽऽश्रित्य प्रागीरितं मन्त्रिमुख्यः॥

## शुद्धो मौनी सन् ब्रह्मचारी निशाशी। जप्याच्छान्तात्मा शुद्धपद्माचदान्ना॥२॥

मिन्त्रमुख्यः साधकः स्नानमारभ्यात्मयागान्तं कर्म कृत्वा प्रा-गीरितं वत्माऽऽश्रित्य पूर्वोक्तपूजाप्रकारमाश्रित्य शुद्धो गायत्रीजपेन निष्पापः ब्राह्मणाद्युक्तवाह्यान्तरशौचयुक्तो मौनी वाग्यतः ब्रह्मचारी अष्टविधमेथुनत्यागी निशाशी रात्रिभाजी शान्तात्मा अनुद्धतचित्तः शुक्कपद्मवीजमालया जप्यात्।

अत्रवमागमान्तरोक्तं वोद्धव्यम्।

Ý,

à

शुभे दिने कोशं कोशद्वयं वा क्षेत्रं विहारार्थे परिकल्प्य क्षीर-द्वुमभववितस्तिपरिमिताऽष्टकीलकाः प्रत्येकमेकदैव वा दशकृत्वः शतकृत्वो षा जिपत्वा अष्ट दिग्देवताः संपूज्य मध्ये क्षेत्रे क्षेत्र पालविल दत्वा पूर्जा कृत्वा पूर्वाद्यष्टदिक्षु तान्निखन्यात् तत्र तः प्रतत्नामना दिक्पतिविल च दत्वा दीपकं च दत्वा जपपूर्वदिः चसे पक्षे।जनमुपवासो वा गुरुं ब्राह्मणांश्च तर्पयेत्।

तथाच सनत्कुमारकहरे। विप्रांश्च भोजयेदन्नभोजनाच्छादनादिभिः। बहुभिर्वस्त्रभूषाभिः सम्पूज्य गुरुमात्मनः॥ आरभेत जपं पश्चात् तदनुक्षापुरस्सरमिति।

ततो अग्रमदिने स्नानादिकं कृत्वा सङ्कल्पं कुर्यात् ॐअद्यो-नम इत्याद्यसार्याऽमुकमन्त्रस्य सिद्धिकाम इयत्संख्याकजपतद्द-शांशामुकद्रव्यहोमतद्दशांशामुकद्रव्यत्पणतद्दशांशामुकाभिषेकतद्द-शांशब्राह्मणसंप्रदानकभोज्यदानात्मकपुरश्चरणकर्म करिष्ये इति सङ्कल्पं कुर्यात् ततो मन्त्रार्षेच्छन्दोदेवतानां कामस्थाने पुरश्च-रणजपे विनियोग इति।

जपे चायं नियमः।

नैरन्तर्यविधिः प्रोक्तो न दिनं व्यतिलङ्क्येन्। शयनं दर्भशय्यायां श्रुचिः प्रयतमानसः। दिवसातिकमे दोषः सिद्धिवाधः प्रजायते। नारदीये। शनैः शनैरविस्पष्टं न द्वतं न विलंवितम्। न न्यूनं नाधिकं वाऽपिँ जपं क्रुर्याद् दिने दिने। तथान्यत्र। अनन्यमानसः प्रातः कालान् मध्यंदिनावधि । नारदीये तथैव च। नवदश्वस्वपन् गच्छन्नान्यत्किमपि संस्मरन्। न क्षुज्जृम्भणहिकादिविकलीकृतमानसः। मन्त्रसिद्धिमवाप्रोति तस्माद्यसपरो भवेत्। उष्णीषी कञ्चुकी नय्नो मुक्तकेदाः तथैव च। प्रसारितपाणिपाद नोश्चपादासनो भवेत्। तथा वैशम्पायनसंहितायाम्। स्नानं त्रिसवनं प्रोक्तमशकौ द्विः संकृ त्रथा। थस्त्रातस्य फलं नाऽस्ति न चाऽतर्षयतः पितृन् । नाऽसत्यमभिभाषेत नेन्द्रियाणि प्रलोभयेत्। शयनं दर्भशस्यायां शुचिः प्रयतमानसः। तद्वासः क्षालयेक्षित्यमन्यथा विघ्नमावहेत्। नैकवासा जपेन्मन्त्रं बहुवस्त्री कदाचन॥ उपर्यघो वहिर्वस्रे पुरश्चरणकुद्भजेत्। तथा नारदीये। स्त्रीशुद्राभ्यां न सम्भाषे द्रात्री जपपरो न च। जपेन्न सन्ध्याकालेषु प्रदोषे नो भयेषु च। ब्राह्मणानीतवस्त्रगुद्धजलेनकर्मकृद्धभवेदिति॥२॥ जिपतुः कृत्यमाह-तन्वन्निति ।

तन्वन् शुश्रुषां गोषु ताभ्यः प्रयच्छन्। ग्रासं भृतेषु प्रोद्धहेश्चानुकम्पाम्॥ मन्त्राधिष्ठात्रीं देवतां वन्दमानी। दुर्गी दुर्वोधध्वान्तभानुं गुरुं च॥३॥ गोषु शुश्रूषां गोपरिचर्या धूमकण्डूयनादिस्तां सेवां विस्तार-यन् किंकुर्वन् ताभ्यो गोभ्यो प्रासं प्रयच्छन् गोपालमन्त्र एव प्रासादिकम् अत्रोपादानादन्यत्रानुकेश्च भूतेषु प्राणिषु करुणां धा-रयन् मन्त्राधिष्ठात्तदेवतां दुर्गाम् अञ्चानान्धकारसूर्ये गुरुं च वन्दमानः ॥ ३॥

कुर्वन्निति-

क्कवंत्रात्मीयं कर्म वर्णाश्रमस्यं। मन्त्रं जप्त्वा त्रिः स्नानकाले ऽभिषिश्चेत्॥ आचामन् पाथस्तत्वसङ्खयाप्रजप्तं। सुञ्जानश्चाऽत्रं सप्तजप्ताञ्जनादि॥४॥

स्वीयं वर्णाश्रमोक्तं कर्म कुर्वन् आत्मीयं आत्मनो यो वर्णो ब्राह्मणादि यो वाऽऽ श्रमो ब्रह्मचर्यादिस्तत्र तत्रस्थं कर्म विहितं ततत्कुर्वन्नित्यर्थः मन्त्रजप्तज्ञलेन काले वारत्रयं स्वात्मानमभिषिञ्चेत् तत्वसंख्याप्रजप्तं द्वात्रिशतसंख्याप्रजप्तं पञ्चविशतिप्रजप्तं वा त
था जलम् आचमन् इत्थमेवाऽन्नं भुञ्जानः पुनः कीदशः सप्तजप्तं
अञ्जनादि कज्जलादि यस्य स तथा आदिशब्देन गन्धमाल्यादीनां
परिग्रहः अञ्जनाद्य इति कचित्पाठः ॥ ४॥

जपस्थानमाह—

अद्गेरिति।

1

5

अद्रे: शृङ्गे नचास्तरे विल्वमूले । तोये हृद्ग्रे गोकुले विष्णुगेहे ॥ अश्वत्थाधस्तादम्बुधेइचाऽपि तीरे । स्थानेद्वेतेद्वासीन एकैकदास्तु ॥ ५॥

प्रजिपेदयुतचतुष्कं दशाक्षरं मनुवरं पृथक् क्रमशः॥ अष्टादशाक्षरं चेदयुतद्वयमित्युदीरिता सङ्ख्या॥६॥

प्रवेतगृङ्गे नदीतीरे विल्ववृक्षसमीषदेशे हृद्यप्रमाणज्ञले गो-

ष्ठे विष्णुवितमाधिष्ठितगेहे पिष्पळवृक्षसमीपदेशे समुद्रस्य तीरे अष्टसु स्थानेषु आसीन उपविष्टः एकैकश एकैकस्मिन् स्थाने ने स्थानेषु क्रमशः क्रमण पृथक् अयुतचतुष्कं कृत्वा दशाक्षरमन्त्रं जपेत् यदाऽष्टादशाक्षरमन्त्रः तदा ऽयुतद्वयं कृत्वा इति जपसंख्यो-दीरिता अत्र न प्रतिस्थानम् अयुतचतुष्कायुतद्वयजपः किन्तु तथा जप्तव्यं येन सर्वत्र जपेन तावत्येव संख्या भवति अन्यथा ऽष्टसु स्थानेषु जपेना ऽष्टादशाक्षरे षांडशायुतजपः स्यात्।

प्रपञ्चसारेऽपि ।

अयुतद्वितयावधिजपः स्यादिति ।

यद्यप्यद्यादशाक्षरे इयं संख्या तथा ऽपि तुल्यन्यायाद्दशाक्षरे ऽपि इयमेव व्यवस्थिति रुद्रधरः॥५॥६॥

उक्तेषु स्थानेषु क्रमेणाऽऽहारनियममाह। शाकमिति।

शाकं मूलं फलं गोस्तनभवद्धिनी भैक्षमन्नं च सक्तुं। दुग्धानं चेत्यदानःक्षितिधरशिखरादौक्रमात्स्थानभेदे। एकं चैषामशक्तौ गादिनमिह मया पूर्वासेवाविधानं-निर्वतेऽस्मिन्पुनश्च प्रजपतु विधिवत्सिद्धये साधकेशः॥७॥

क्षितिधरशिखरादौ पूर्वोक्तपर्वतशृङ्गादौ स्थानविशेषे कमादे-कैकं क्रमेण विहितं शाकं वास्तुकादि मूलं शूरणादि फलम् आ-म्रादि गोस्तनभवं दुग्धं दिध च इन्द्वः भेक्षं भिक्षात उपलब्धमन्नं च प्रशस्तं हैमतिकं सितास्विनं सक्तुं भृष्ट्यवचूर्णं दुग्धान्नं पायसम् अदानो मक्षमाणः जपं कुर्यात् मितोदनम्।

शस्तान्नं च समश्नीयान् मन्त्रसिद्धिसमीहया । तस्मान्नित्यं प्रयत्नेन शस्तान्नाशी भवेन्नर इति ॥

अशक्तं प्रत्याद एकमिति अशको चेषामद्रिशृङ्गायष्टस्थानानां

मध्ये एकं स्थानं समाश्रित्य शाकाद्यप्रविधेष्वेकं भोजनसाश्रित्य जपं कुर्यात्।

तदुक्तं नारदीये ।

Ä

मृदु सोष्णं सुपक्षं च कुर्याद्वे लघु भोजनम्। निन्द्रयाणां यथा वृद्धि स्तथा भुञ्जीत साधकः॥ यद्वा तद्वा परित्याज्यं दुष्टानां सङ्गमं तथा।

इह ग्रन्थे पूर्वसेवाविधानं सया गदितम् कथितम् अस्मिन्निवृत्ते सम्पूर्णे पुरश्चरणजपे पुनश्च प्रजपतु सिद्धये विशिष्टफलसिद्धये विधिवत् यथोक्तप्रकारेण अत्र केचिद्दिमन्पूर्वसेवारम्भे कर्मणि निर्वृत्ते समाप्ते पुनःपुरश्चरणजपं करोत्वित्याद्धः ॥ ७॥

देहार्चनाम्ते दिनशो दिनादौ-दीक्षोक्तमार्गान्यतरं विधानम् । आश्रित्य कृष्णं प्रयजेद्विविक्ते-गेहे निषण्णो हुतशिष्टभोजी ॥ ८॥

देहार्चनान्तेदेहपूजावसाने दिनशः प्रतिदिनं दिनादौ प्रातदींक्षीकमागेषु षोडशपञ्चोपचारादिषु अन्यतरमेकं वर्त्माश्चित्व कृष्णं
प्रयजेत पूज्यतु आवरणभेदाद्वत्मभेदः कीडशः विविक्त एकान्ते
गृहे निषणण उपविष्टः पुनःकोदशः हुतशिष्टभोजी प्रात्यहिकजपदशांशहोमावशिष्टभोजी ॥ ८ ॥

प्रकारान्तरमेपि महते फेलाय पुरश्चरणमाह— दशलक्षमिति रुद्रघरः। वयं तु पश्यामः। प्रकृतयथोक्तपुरश्चरणमाह॥ दशलक्षमिति।

द्शलक्षमक्षयफलपदं मनुं प्रतिज्ञप्य शिक्षितमति देशाक्षरम् जुहुवाद् गुडाज्यमधुसंप्लुतैर्नवै। रक्षाम्बुजैहुतवहे दशायुतम्॥ ९॥ श्रुद्धमितः साधकः अक्षयफलदं मोक्षफलं दशाक्षरं मनुं दशल-क्षं प्रतिजप्य द्वतवद्दे संस्कृताग्नौ अरुणाम्बुजैररुणकमले देशायुतं लक्षमेकं जुद्दुयात् कीदशैः गुडाज्यमधुसंप्लुतैः गुणघृतमधुस-युक्तैः ॥ ९ ॥

शुषिरेति—

शुषिरयुगलवर्ण चेन्मनुं पञ्चलक्षं प्रजपतु जुडुयाच प्रोक्तक्लप्त्याऽर्द्धलक्षम् । अमलमतिरताभे पायसैरम्बुजानां सद्दितघृतसितैरेवाऽऽरभेद्योमकर्म ॥ १०॥

शुषिरयुगलवर्णे शुषिरं छिद्रं नवसंख्यात्मकं तस्य युगलं द्वन्द्वम् अष्टादशाक्षरं जपेत् तदा पञ्चलक्षं प्रजपतु प्रोक्तक्लप्त्या पूर्वोक्तप्ति । पञ्चलक्षं प्रजपतु प्रोक्तक्लप्त्या पूर्वोक्तप्ति । स्वान्तरमाह अमलमितिरिति शुद्धमातिः अम्बुजानां पद्मानामलाभे ऽप्राप्तौ पायसैः परमान्ने होंममारभेत कीहरौः सहिते धृतसिते येषु तैः घृत्तश्वकर्तासहितैरित्यर्थः स्वाहान्तेन होमपूजेति सर्वत्र बोद्धव्यं हो । मादेश्चानुष्ठानप्रकारो मत्कृतहोमानुष्ठानपद्धतेरवगन्तव्यः ।

नारदीयेयथा॥
जपस्य तु दशांशेन होमः कार्यो दिने दिने।
अथवा लक्षपर्यन्तं होमः कार्यो विपश्चितेति॥१०॥
होमाशकं प्रत्याह—
अशकानामिति।

असक्तानां होमे निगमरसनागेन्द्रगुणितो-जपःकार्यद्रचेति बिजन्दपविशामासुरपरे ॥ सहोमद्रचेदेषां सम इह जपोहोमरहितो-य उक्तो वर्णानां स खलु विहितस्तच्चलदृशाम् ॥११॥ ताववृद्ववायसम्पत्त्या होमक्मीण असमर्थानां वाह्मणक्षत्रिय- वैश्यानां यथासंख्यं निगमा वेदाश्चत्वारः रसाः षट् नागेन्द्राः अष्टी एतैर्गुणिते जेपो ऽनुष्ठेय इत्यपरे आचार्या आहुः तत्रकृतः एव जपः एते गुणित इति रुद्रधरः ।

वस्तुतस्तु ।
होमाशको जपं कुर्याद्धोमसंख्याचतुर्गुणम् ।
षड्गुणं चाष्टगुणितं यथासंख्यं द्विजातयः ।
इति पुरश्चरणचन्द्रिकोक्तमेव युक्तं पश्यामः ।
होमकर्मण्यशकानां विप्राणां द्विगुणो जपः ॥
इतरेषां तु वर्णानां त्रिगुणो हि विधीयते ।

इति एतेषां मतापेक्षया अपर इत्युक्तम् एतेषां च मते तर्पणादि-व्यतिरेकेण मूलभूतजपद्विगुणजपेनैव पुरश्चरणिसिद्धि भेवति तथैव ग्रन्थान्तरे ऽभिधानात् एषां ब्राह्मणादीनां होमसाहितश्चेज्ञपः त-दा त्रयाणामपि अयुतचतुष्टयादिसमानमेव वर्णानां ब्राह्मणादीनां होमरिहतो य उक्तो जपः अत्र होमरिहतो य श्चतुर्गुणो जप इति भैरवित्रपाठिनः स एव तश्चलहर्शां तत्पत्नीनां विहितः॥११॥

श्रुद्रंप्रत्याद्द—

Ä

यं वर्णमाश्रितो यः शुद्रः स च तन्नतश्चवाम् । विद्धीतजपंविधिवच्छद्धावान्भक्तिभरावनम्रतनुः १२॥

ब्राह्मणादीनां मध्ये यं वर्णे श्रद्धः समाश्रितः स तन्नतभ्रवां तेषा मेव द्विजात्यादीनां स्त्रीणां विहितं जपं विधिवत् कथितप्रका-रेणविहितं कुर्यात् की हशः श्रद्धायुतः पुनः की हशः भक्तिभरेण भ-क्त्यतिशयेन नम्ना ततुः शरीरं यस्य स तथा जपश्चायं होमरहित इति रुद्रधरः ॥ १२॥

पुरश्चरणोत्तरकृत्यमाद्द— पुनरिति ।

पुनरभिषिको गुरुणा विधिवद्धिश्राण्य दक्षिणां तस्मै अभ्यवहार्ये च विप्रान् विभवैःसम्प्रीणयेच भक्तियुतः १३॥ गुरुणा पुनरपि विधिवत् यथोक्तविधिना अमिषिकः इताभिषे- कः तस्मै गुरवे दक्षिणां विश्राण्य दत्वा विप्रानभ्यवहायं भोजयित्वा भक्तियुतः सन् संप्रीणयेत् धनधान्यादिभिः प्रीतिं कुर्यात् ॥ १३ ॥

सिद्धमन्त्रस्य कृत्यमाह— इतीति ।

इति मन्त्रवरद्वितयान्यतरं-परिसाध्य जपादिभिरच्युतधीः । प्रयजेत्सवनत्रितये दिनशो-विधिनाऽथ मुक्जन्दममन्दमतिः ॥ १४ ॥

इत्यनेन प्रकारेण मन्त्रवितयान्यतरं मन्त्रवितययोर्मध्ये एकं जपा-दिभि जेपपूजाहोमतर्पणीदिभिः परिसाध्य साधियत्वा अच्युतधीः अच्युते श्रीकृष्णे धीर्बुद्धिर्यस्य स तथा यद्वा अच्युता न क्षरिता विष्णौ बुद्धियस्य स तथा सवनित्रतये सन्ध्यादित्रये दिनद्यः प्रति-दिनं विधिना उक्तप्रकारेण मुकुन्दं कृष्णं प्रयजेत् पूजयतु अमन्द्म-तिः शुद्धमतिः॥ १४॥

पूजायां प्रातःकालिकध्यानमाह—

अथेति।

अथ श्रीमदुद्यानसंवीतहैमस्थलोद्गासिरत्नस्फुरन्मण्डपान्तः।
लसत्कलपतृचाध उद्दीप्तरत्नस्थलीधिष्ठिताम्भोजपीठाधिरुदम्॥ १५॥

सप्तरुशेकान्तं कुलकम्।

अथानन्तरं भक्तिनम्नः भक्तातिशयेन नम्रदेहः प्रगे पातःकाले कथितक्षं कृष्णमनुस्मृत्य ध्यात्वा तदक्षेन्द्रवज्रादिभिः तस्य क्र-ष्णस्याङ्गानि पूर्वोक्तानि हृदयादीनि इन्द्रादयो दश्च दिक्षालाः बज्ञा-दयस्तद्ययानि च तैः सह पूजियत्वा तं कृष्णं सिता शर्करा मो-चा कद्वली विशेषः हैयङ्गवीनं सद्योजातपृतम् एभिस्तथा दश्चा वि- मिश्रेण दिघसंयुक्तेन दौर्धेन पायसेन च मन्त्री सम्प्रीणयेत् किट्न हां श्रीमत् शोभायुक्तं यदुद्यानं कीडावनं तेन संवीतं वेष्टितं यद्धै-मस्थलं लसत्काञ्चनभूमि स्तत्रोद्धासीनि उद्गतिकरणानि यानि या-नि रत्नानि तैः स्फुरन् देदीप्यमानो यो मण्डप स्तस्या उन्तर्मध्ये दे-दीप्यमानो यः कल्पवृक्ष स्तस्याध इछायाबाम् उद्गता दीप्ति यस्य तादशं रत्नमयं यत्स्थानं तद्धिष्ठितं तत्रावास्थितं यद्मभोजं पद्मं तदेव पीठं तत्राधिकृ मुपविष्टम् ॥ १५॥

महानीलेति ।

महानीलनीलाभमत्यन्तवालं-गुडस्निग्धवकान्तविस्नस्तकेशम् । अलिब्रातपर्याकुलोत्फुलपद्म-प्रसुग्धाननं श्रीमदिन्दीवराक्षम् ॥ १६॥

पुनः कीदरां महानील इन्द्रनीलः तद्वश्वीलाभं इयामं पुनः अत्य-न्तवालं पञ्चवार्षिकं पुनः गुडाः कुटिलाः स्निग्धाः चिक्कणाः क-णान्ते कपोले विस्नस्ताः पर्याकुलाः वक्रान्तेतिपाठे विश्वस्ता मुखा-वलम्विताः केशा यस्य तम् अलिवातेन भ्रमरसमूहेन पर्योकुलं चः श्चलं ज्याप्तं वा यत्फुलं विकसितं पद्मं तद्वत्प्रमुग्धं मनोहरम् आन-नं मुखं यस्य तं पुनः श्रीमत् दोषरहितं यदिन्दीवरं नीलपद्मं त त्सदशे अक्षिणी यस्य तम् ॥ १६॥

चलदिति —

À.

चलत्कुण्डलोल्लासिसंफुल्लगण्डं-सुघोणं सुशोणाधरं सुस्मितास्यम् । अनेकाइमरइम्युल्लसत्कण्ठभूषा-लसन्तं बहन्तं नखं पौग्डरीकम् ॥ १७॥

पुनः किंद्रज्ञं चञ्चले ये कुण्डले ताभ्यामुन्नतौ उल्लितौ ज्ञो-भमानौ संकुल्लौ विकाशितौ गण्डौ यस्य तं पुनः शोभमाना घो- णा नासा यस्य तं पुनः सुशोणो लोहितो ऽधरो यस्य तं पुनः शोमनं यत् स्मितमीषद्धास स्तद्यक्तमास्यं यस्य तं पुनः अनेका-नि यान्यश्मानि इन्द्रनीलप्रभृतीनि रत्नानि तेषां ये रश्मंयः किर-णाः तैरुष्ठसन्ती या कण्ठभूषा तया लसन्तं शोभमानं पुनः पौ-ण्डरीकं व्याघ्रसम्बन्धिनखं वहन्तं धारयन्तम् ॥ १७ ॥

समुद्धूसर इति-

समुद्धूसरोरःस्थलं घेनुधूल्या सुपुष्टाङ्गमष्टापदाकल्पदीप्तम् । कटीरस्थले चारुजङ्घान्तयुग्मे-पिनद्धं कणत्किङ्किणीजालदाम्ना ॥ १८॥

पुनः कीदशं घेनुधूव्यागोरजसा समुद्धूसरं धूसरितम् उरः स्थळं यस्य तं गवामनुगमनातः सुष्ठु पुष्ट मङ्गं यस्य तं कीदशं अ-ष्टापदाकव्पदीप्तं सुवर्णघटितालङ्कारेण शोभमानं पुनः कीदशं कर्णात्किङ्किणीजालदाम्ना शब्दायमानश्चद्रघण्टिकासमृहमालया कटिस्थले श्रोणितटे चारुजङ्घान्तयुग्मे मनोहरगुल्फद्वयोर्द्धप्रदे श्रो पिनद्यं वद्यम्॥ १८॥

इसन्तमिति—

हसन्तं इसद्बन्धुजीवप्रसून-प्रभां पाणिपादाम्बुजोदारकान्त्या॥ करे दक्षिणे पायसं वामहस्ते। द्धानं नवं शुद्धैयङ्गवीनम्॥ १९॥

पुनः कीदृशं।

पाणिपादाम्बुजोदारकान्त्या हस्तचरणपद्मविपुलशोभया हस् इन्धुजीवपुष्पकानित हसन्तं उपहसन्तम् पुनः कीडशं दक्षिणे करे हस्ते पायसं सन्यहस्ते वामकरे नवं नृतनं शुद्धं निष्कलुषं हैयङ्गवीनं नवनीतं ह्योगोदोहोद्भवं घृतं दधानं घारयन्तम् ॥ १९॥ महीति -

(3)

Ø

\$

महीभारमृतामरारातियूथा-मनःपूतनादीनिहन्तुं प्रवृत्तम् ॥ प्रभुं गोपिकागोपगोवृन्दवीत-खुरेन्द्रादिभिर्वन्दितं देववृन्दैः॥ २०॥

पुनः कीहरां महीभारभूतामरारातियथान पृथिवीभारकपर्दैत्यसम्हान् अनःपूतनादीन् शकटासुरप्रभृतीन् निहन्तुं प्रवृत्तं पुनः
कीहरां प्रभुं समर्थम् ईश्वरं पुनः कीहरां गोपिका गोपस्त्री गोपः
गोः एतेषां समृहेन वीतं वेष्टितं पुनः कीहराम् इन्द्रादिभिर्देवसस्रूहैर्नमस्कृतम् ॥ २० ॥

प्रगे पूजियित्वेत्यनुस्मृत्य कृष्णं-तद्क्षेन्द्रवज्ञादिकैर्भक्तिनम्नः ॥ सितामोचहैयद्भवीनैश्च द्धा । विभिश्रेण दौरधेन सम्प्रीणयेत्तम् ॥ २१ ॥

पूर्वदलोकेन्याख्यातमपि क्रमानुरोधेन न्याख्याते प्रगे प्रातःका ले उक्तप्रकारेण कृष्णमनुस्मृत्य ध्यात्वा उपचारैः सम्पूज्य अङ्गा-द्यावरणैः सह सम्पूज्य नैवेद्यं दद्यात् नैवेद्यद्रन्यमाह सितेति सिता द्यकरा मोचा करली हैयङ्गवीनं दौग्धेन पायखेन ॥ २१ ॥ प्रातःसवनपुजाफलमाह— इतीति

इति प्रातरेवार्चयेदच्युतं यो-नरः पसदं शश्वदास्तिक्ययुक्तः ॥ लभेताचिरणैव लक्ष्मीं समग्रा मिह्येत्य शुद्धं परं धाम भूयात् ॥ ९२ ॥

इत्यनेन प्रकारेण प्रत्यहं शह्वत्सर्वदा आस्तिक्ययुक्तः सन् यो-नरः प्रातःकाळे अच्युतमर्चयेत् तमेवावद्यं पूजयति स हह छोके अचिरेणैवाल्पकालेनैव समग्रां सम्पूर्णी लक्ष्मीं सम्पदं लन्धाते प्राप्ते प्रेत्य देहं परित्यज्य परं शुद्धं ब्रह्माख्यं महः भूयात् प्राप्नोति तत्सरूपो भवती त्यर्थः॥ २२॥

प्रातः पूजायामेव नैवेद्यं तर्पणं च दर्शयति— अन्होमुखइति ।

अन्होमुखेऽ नुदिनिमित्यभिषूज्य शौरिं-द्रधा थ वा गुडयुतेन निवेच तोयैः॥ श्रीमन्मुखे समनुतर्ण्य च तिद्ध्या तं-जण्यात्सहस्रमथ साष्टकष्रादरेण॥ २३॥

अथवा शब्दः पादपूरणे इति पूर्वोक्तप्रकारेण अन्होमुखे प्रातः काले अनुदिनं प्रत्यहं शौरिं कृष्णम् अभिपूज्य गुडसहितेन द्रश्ना नैवेद्यं दत्वा जलैस्तद्विया गुडसहितवुद्धा श्रीमतः कृष्णस्य मुखे समनुतर्ण्यं अथानन्तरं तं मन्त्रमादरेण साष्टकं सहस्रम् अष्टोत्तर-सहस्रं जपेत्॥ २३॥

मध्यदिनसवनध्यानमाह्---मध्येदिन इति

मध्यंदिने जपविधानाविशिष्टरूपं-वन्यं सुर्षिपतिखेचरसुरुपवृन्दैः॥ गोगोपगोपविनितानिकरैः प्रीतं-

सान्द्राम्बुद्च्छविसुजातमनोहराङ्गम्॥ २४॥

चतुर्थस्रोकस्थिकयया योजना एवमनेन प्रकारेण मध्यन्दिने मध्यन्हे नन्दजं कृष्णं ध्यात्वा इन्दिरा श्रीस्तस्या आप्त्यर्थम् अर्च-यतु कीदशं जपविधानेन विशिष्टं रूपं यस्य तं जपार्थ यत् ध्यानम् अथ प्रकटसौरभेत्यादि तृतीयपटलोक्तध्यानं तदेवात्रापीति त्रिपा-ठिनः पुनः कीदशं वन्द्यं श्रेष्ठं पुनः कीदशं सुरा इन्द्राद्य ऋषय नारदाद्यः यत्यः सनकाद्यः खेचरा स्वर्गवासिनः एतेषां मुख्या श्रेष्ठाः तेषां सुन्दैः ससुद्दैः तथा गौः गोपः गोप्स्ती च एतेषां निक्तरैः समृद्धैः परीतं वेष्टितं सान्द्रो निविडो यो अम्बुदो मेघस्तद्वच्छिने र्यस्य तत् अथ च सुजातं दोषरिहतम् अथ चः मनोहरं नेत्रोत्सव-कारकमङ्गं यस्य २४॥

मायूरपत्रपरिक्लप्तवतंसरम्य-धम्मिल्रमुल्लसिताचिल्लिकमम्बुजाचम् ॥ पूर्णेन्दुविम्बबद्वं मखिक्जण्डलश्री-गण्डं खुनासमतिखुन्दरमन्दहासम् ॥ २५॥

पुनः की दशं —

ø

Ý

मयूरस्येदं मायूरं पत्रं पक्षः मायूरं च तत्पत्रं चेति मायूरपत्रं तेन परिक्लप्तो यो वतंसः शिरोभूषणम् । विष्टभागुरिरह्योपमवाप्योरुपर्सगयोः

इत्यकारलोपः ।

तेन रम्यो मनोहरो धिम्मिल्लः केशपाशो यस्य तं पुनः कीह-शम् अम्बुजवत् पद्मवत् अक्षिणी यस्य स तथा तं पुनःकीहरां सं-पूर्णो य इन्दुविम्बश्चन्द्रमण्डलं तद्वद्धदनं मुखं यस्य स तथा तं पु नःकीहरां मणिमयं यत् कुण्डलं तेन श्रीयुक्ती शोमासिहती ग-ण्डा यस्य तं पुनः कीहरां शोमना नासा यस्य तं पुनः कीहरां म-नोहरेषद्धास्ययुक्तम् ॥ २५॥

पीताम्बरं रुचिरनृपुरहारकाश्ची-केयूरकोर्मिकटकाादिभिरुज्जवलाङ्गम् ॥ दिन्धानुलेपनपिदाङ्गितमंसराज-दम्लानचित्रवनमालभनङ्गदीप्तम् ॥ २६ ॥

पुनः कीहरां पीतमम्बरं वस्तं यस्य तं पुनः कीहरां मनोहरनृपु-रादिभिः शोभितमङ्गं यस्य तं हारो मुक्तावली काञ्ची श्रुद्रघण्टिका केयूरमङ्गदम् अर्मिमुंद्रिका कटकः कङ्कणः आदिपरेन किरीटादीनां परिग्रहः पुनः कीहरां देवसंबन्धिना ऽनुलेपनेन कुङ्कुमादिना पि-शक्तिं पिश्चरितम् असे स्कन्धे राजन्ती शोभमाना अम्लाना अहि- ष्टा चित्रा नानाप्रकारिका वनमाला पत्रपुष्पमयी आपादलम्विनी माला यह्य तं पुनः कीदशम् अनङ्गवत् कामवत् दीप्तम् ॥ २६ ॥

वेणुं घमन्तमथवा स्वकरे दघानं-स्रव्येतरे पशुपयष्टिमुदारवेषम् । दक्षे मणिप्रवरमीप्सितदानदक्षम् ॥ ध्यात्वेवमचेयतु नन्दजमिन्दिराप्त्ये ॥ २७॥

षुनः कीदशम्।

वेणुं धमन्तं वाद्यन्तम् अथवा पक्षान्तरे स्वकरे सन्येतरे वामे
गोरक्षणदण्डं दधानं तथा दक्षे दिक्षणे ईिप्सितदानदक्षं मिणि
दधानं पुनः कीदशम् उदारवेषम् उद्घटवेषिमिति रुद्धधरः वस्तुतस्तु
वेणुं वादयन्तं तदेवदर्शयित अथिति वामकरे सन्यं दक्षिण वामयो
रित्यभिधानात् द्वयोरेवात्रतन्त्रेणसंग्रहः तत्र सन्ये द्वितीयवामहस्ते पशुपयि पशुरक्षणार्थं यष्टिं दण्डं तथा सन्ये दक्षिणे हस्ते
प्रणिप्रवरं मिणिश्रेष्ठं चिन्तामिणं दधानं कीदशं मिणिप्रवरम् ईिप्सितदानदक्षं वाञ्छितार्थदानक्षमम् इत्यर्थः॥ २७॥

आवरणनैवेद्यदानप्रकारमाह---दामादिकेति ।

दामादिकाङ्गद्यितासुहृदङ्घिपेन्द्र-वज्रादिभिः समित्रपुज्य यथाविधानम् ॥ दीक्षाविधिपकथितं च निवेद्यजातं-हैमे निवेदयतु पात्रवरे यथावत् ॥ २८॥

दाम आदिर्यस्य आदिपदेन सुदामादीनां परिग्रहः अङ्गानि पूर्वो-कानि पञ्च द्यिता राक्मण्याद्याः सुहृदो वसुदेवाद्याः अङ्ग्रिपा मन्दाराद्याः पूर्वोक्ता इन्द्रादयो दश दिक्पालाः वज्रादीनि च तेषाम् असुभानि पूर्वोकानि पतिर्यथाविधानं स्थोकप्रकारेण कृष्णं सं- पूज्य दीक्षाविधाने कथितं नैवेद्यसमूहं हैमे सुवर्णमये पात्रश्रेष्ठे यथावत् निवेदयतु ॥ २८ ॥

होमादिकमाह— अष्टोत्तरमिति।

अष्टोत्तरं शतमथो जुहुयात्पयोत्तैः। सर्पिःप्छुतैः सुसितशर्करया विमिश्रैः॥ द्याद्वर्ति च निजदिश्च सुरर्षियोगि-वर्गीपदैवतगणेभ्य उदम्रचेताः॥ २९॥

अनन्तरं पयोष्नैः पायसैः सिपिःष्लुतैः सुसितशर्करया विमिश्रः अतिशुभ्रशर्करया मिलितैः अष्टाधिकं शतं जुहुयात् होमं कुर्यात् । साहचर्यात् कल्पनालाघवाच्च होमोक्तद्रव्येणैव निजदिश्च स्वस्व-दिश्च सुरिषयोगिवर्गोपदैवतगणेभ्यो विल दद्यात् तत्र सुरा विर-श्चिप्रभृतयः पूर्वदिवस्थाः ऋषयो नारदादयो दक्षिणदिवस्थाः योगिवर्गः सनकादिः पश्चिमदिवस्थ उपदेवगणाः यक्षसिद्धगन्ध-वेविद्याधराद्याः उत्तरदिवस्था इतित्रिपाठिनः उपदेवगणाः दशदि-क्पाला इतिहद्वधरः उद्गत्रचेता उद्गटिचनः सोत्साह इत्यर्थः॥२९॥

नवनीतेति ।

नवनीतमिलितपायसधिया ऽर्चनान्ते जलैर्मुखे तस्य । सन्तर्ण्य जपतु मन्त्री सहस्रमष्टोत्तरदातं वाऽपि॥३०॥

अर्चनान्ते पूजावसाने तस्य देवस्य मुखे नवनीतेन मिलितं सम्बद्धं यत् पायसं तद्बुध्या जलैः सन्तप्ये तर्पणं कृत्वा मन्त्री साधकः अष्टाधिकं सद्दसं शतं वा जपतु ॥ ३०॥

एतत्फलमाइ-

अहुइति ।

ŝ,

अहो मध्ये बल्लवीवल्लभं तं-नित्यं भक्ता ऽभ्यर्वयेत् यो नराग्रयः॥ देवाः सर्वे तं नमस्यान्ति शहवत् । वर्तरस् वै तदशे सर्वलोकाः ॥ ३१॥

यो नराग्यो नरश्रेष्ठः अहः मध्ये मध्याहे तं वल्लवीवल्लभं भोषी-प्रियं नित्यं सर्वदा भक्त्वा सात्विकेन भावेनार्चयेत् तं नरश्रेष्ठं सर्वे देवाः नमस्यन्ति तथा शस्वत्सर्वदा•सर्वे जना एव तद्वशे वर्तेरन् तद्वद्याः स्युरित्यर्थः ॥ ३१ ॥

मेधिति।

मेघायुःश्रीकान्तिस्रीभाग्ययुक्तः। पुत्रैर्मित्रैगीमहीरत्नघान्यैः॥ भोगैश्चान्यैभूरिभिः सन्निहास्यो-भ्रुपात भ्रुपी घाम तचाच्युतास्यम्॥ ३२॥

तथा इह लोके मेघा घारणावती बुद्धिः आयुः जीवनं श्रीः लक्ष्मीः कान्तिः शरीरशोभा सौभाग्यं सर्वजनिषयता एते युक्तः सम्बद्धः तथा पुत्रैरौरसैः मित्रैः सुद्धद्भि गौः पृथिवी रत्नं घान्यं वीह्यादिः एतेश्चं तथा अन्यैर्भूरिभिः प्रचुरैः, सुलैराह्यः उपचितः सन्पुनः देहावसाने अच्युताख्यं कृष्णनामकं तेजो महो भूयात् तद्भूपो भवतीत्यर्थः॥ ३२॥

तृतीयकालपूजाव्यवस्थामाह—

तृतीयेति ।

तृतीयकालपूजायामस्ति कालाविकल्पना। सायान्हे निधा वेत्यत्र वदन्त्येके विपश्चितः॥३३॥

तृतीयकालपूजायां कालस्य वेलायां विकल्पना विकल्पोऽस्ति तमेवाह सायाह्ने सन्ध्यायां निश्चि रात्रौ वेति अत्र एके विपश्चितो वदन्ति ॥ ३३ ॥

किं तत्राइ—

द्शाक्षरेणेति ।

**A** 

दशाक्षरेण चेद्रात्री सायान्हे ऽष्टादशाणितः। उभवीमुभयेनैव कुर्यादित्यपरे जगुः॥ ३४॥

चेद्यदि दशाक्षरेण मन्त्रेण पूजादिकं तदा रात्रौ यद्यष्टादशाणितो अष्टादशाक्षरेण मन्त्रेण तदा सायाहे इत्येकेषां मतम् अपरे पुनः उभयीम् उभयपूजाम् उभयनैव दशाक्षरेणा ऽष्टादशाक्षरेण च तत् कुर्यात् इति जगुः कथयन्ति तथा चैच्छिको विकल्प इतिभावः ॥३४॥

सायाह्रइत्यादि-

अत्र नवरलोकान्तं कुलकम्।

सायान्हे द्वारवत्यां तु चित्रोचानोपशोभिते।
द्वाष्टसाहस्रसंख्याते भवनैरभिसंहते॥ ३५॥
हंससारसंकीणेंः कमलोत्पलशालिभिः।
सरोभिरमलाम्भोभिः परीते भवनोत्तमे ॥ ३६॥
वचत्प्रचोतनचोतसद्तौ मणिमग्डपे।
मृद्वास्तरे सुखासीनं हेमाम्भोजासने हरिम्॥३०॥
नारदाचैः परिवृतमात्मतत्त्वविनिर्णये।
तेभ्यो सुनिभ्यः स्वं धाम दिक्षन्तं परमक्षरस्॥३८॥

सायाह्ने एवमेताहरावेषधारिणं हरिं ध्यात्वा ऽचेयेत् की दशं मृद्वास्तरकोमलासनक्ष्ये हेमाम्भोजासने कनकपद्मासने समासीनम्
उपविष्टं कुत्राविध्यतं मणिमण्डपे किंविशिष्टे उद्गच्छन् यः प्रद्योततः सूर्यः तस्य द्योतस्य समाना द्यति येस्य तिस्मन् कुत्र भवनोतमे गृहश्रेष्ठे किंविशिष्टे चित्रोद्यानोपशोभिते बहुधोपवनसेविते
पुनःकिंविशिष्टे द्वारवत्यां विद्यमाने पुनः किंविशिष्टे भवनैर्गृहैरिमसंवृते की दशैः द्याष्टसहस्रसंख्यातैः।

पुनः किविशिष्टे-

सरोभिः सरोवरैः परीते कीहरौः अमलाम्मोभिनिमेलजलैः पुनः कीहरौः हंससारसंकीणैः हंसादिपक्षिगणैक्योप्तैः पुनःकीश्रदौः कम-लोत्पलशालिभिः पद्मोत्पलसहितैः ।

इरि कीइशं—

नारदाधैः मुनिभिः परिवृतं वेष्टितं किमथैमात्मतत्व-निर्णये आत्मतत्वनिश्चये निमित्ते पुनः कीढशं तेभ्यो नारदादिभ्यः स्वं धाम ज्ञानस्वरूपमात्मानं कथयन्तं पुनःकीढशं परमविद्या-तत्कार्यरितं पुनःकीढशम् अक्षरम् अविनाशि ॥३५॥३६॥३७॥३८॥

इन्दीवरनिभं सौम्यं पद्मपन्नारुणेक्षग्रम् । स्निग्धकुन्तलसंभिन्नकिरीटसुकुटोज्ज्वलम् ॥३९॥ पुनः कीदशं—

इन्दीवरिनमं नीलाम्भोजसद्दां सौम्यम् उग्रतारिहतं पुनः की-दृशं पद्मपत्रवदायते दीर्घे ईक्षणे यस्य तं पुनः स्निग्धाः चिक्कणा ये कुन्तलाः केशास्तैः सम्मिन्ने मिलिते किरीटमुकुटे ताम्यामु-ज्ज्वलं देदीप्यमानं तत्र किरीटशब्देन ललाटाश्रितः विश्वकोऽल-द्वारिवशेषः कथ्यते मुकुटशब्देन च मूर्धि मध्यभागाश्रितं तञ्च दीपशिखाकारो ऽलङ्कारिवशेषः कथ्यते ॥ ३९ ॥

चारुप्रसन्नवदनं स्फुरन्मकरञ्जण्डलम् । श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुमं वनमालिनम् ॥४०॥

पुनः कीरशं चारु मनोहरं प्रसन्नं फलदायि वदनं यस्य तं पुनः स्फुरती देदीप्यमाने मकराकृती कुण्डले यस्य तं पुनः श्लीवत्सी विश्रपादप्रहारकृतचिह्नविशेषो वश्लीस यस्य तं पुनः भ्राजन् देवीप्य-मानः कोस्तुभो मणिविशेषो यस्य तं पुनः वनमालाधारिणम् ॥ ४०॥

काइमीरकपिशोरस्कं पीतकौशेयवाससम् । इरकेयुरकटकरसनाचैः परिष्कृतम् ॥ ४१॥ पुनः कीदशं— काइमीरेण कुडूमवर्णम् उरो यस्य तं पुनः पीतवस्त्रधारिणं पुनः हारः मुकाहारः केयूरमङ्गदं वाह्वलङ्कारः कटकः कङ्कणः रसना श्चद्व-घण्टिका आदिशब्देनाऽङ्कुलीयकादेः परित्रहः एतःपरिष्कृतम् शो-भितम् ॥ ४१ ॥

हृतविश्वम्भराभूरिभारं मुद्तिमानसम्। शङ्खचकगदापद्मराजद्भुजचतुष्टयम् ॥ ४२॥

पुनकीर्दशं

हतो ऽपनीतो विश्वम्मरायाः पृथ्व्या भूरिभेरो वहद्भारो ऽसु-रादिलक्षणो येन तं पुनः मुदितं हुष्टं मानसं यस्य तं पुनः शङ्खचक गदापक्षेः शोभितं बाहुचतुष्टयं यस्य तम् ॥ ४२ ॥

एवं ध्यात्वा ऽर्चयेन्मन्त्री तद्कैः प्रथमावृतिस् । द्वितीयां महिषीभिस्तु तृतीयायां समर्चयेत् ॥४३॥

अत्र पूजायाम् अङ्गः पूर्वोक्तैः पञ्चाङ्गेः प्रथमावरणं भवति द्विती-यावरणं महिषाभिः रुक्मिण्यादिभिः तृतीयायामावृतौ दिश्च पूर्वा-दिदिश्च वश्यमाणान् नारदादीन् सम्रे च विनतास्त्रतं गर्हे पूर्व जयेत् ॥ ४३ ॥

तानेवाह ।

नारदं पर्वतं जिच्णुं निराठोडवदास्कान्। विश्ववसेनं च सैनेयं दिश्वये विनतासुतम् ॥४४॥

पर्वतनामा मुनिविशेषः जिष्णरर्जुनः निशठो यादवविशेषः उद्भवोऽपि तथा दारुकः छुष्णसार्थाः विष्वक्सेनः भाण्डागारिकः शैनेयः सात्यकिः ॥ ४४ ॥

लोकेशैस्तत्प्रहरणैः पुनरावरणद्वयम् । इति संपूज्य विधिवन्पायसेन निवेदयेत् ॥ ४५ ॥ होकेशैरिन्द्रादिभिरेकमावरणं तत्प्रहरणैस्तवायुधैर्वस्रादिभिरप-१७ राजरणं एवं क्रमेणाऽवरणद्वयं इत्यनेन प्रकारेण पञ्चावरणकेन सं-पुज्य विधिवदिक्षा कथित्त पायसं द्यात्॥ ४५॥

तपंणप्रकारं जपसंख्यां च दर्शयति।

तर्पयित्वेति-

तर्पयित्वा खण्डमिश्रेद्वंग्धबुद्धा जलैईरिम्।

जेपदृष्टकातं मन्त्री भावयन् पुरुषोत्तमम् ॥ ४६॥

खण्डेन शर्करया विमिश्रं मिलितं यद्दुग्धं तद्वुच्या जलैः कृष्णं तर्पयित्वा पुरुषोत्तमं भावयन् ध्यायन् मन्त्री साधकः अष्टाधिक-शकं जपेत् यद्यपि तर्पणस्य कत्वाप्रत्ययेन पूर्वकालता प्रतीयते तथापि प्रथमं जपः तद्नु तर्पणं कार्यं तथवानुकमात् सम्प्रदायाचे-ति रुद्रधरुः ॥ ४६ ॥

पूजास्वित—

पुजास होमं सर्वास क्षयीनमध्यंदिने ऽथवा।

आसनाद्घ्यपर्यन्तं कृत्वा स्तुत्वा नमेत्सुधीः॥४७॥

सर्वासु तिसुष्विप पूजासु होमं कुर्यात् पक्षान्तरमाह अथवेति मध्येदिने मध्याहपूजायां वा होमं कुर्यादित्यर्थः आसनादिति आस-नमन्त्रादारभ्याऽधेपर्यन्तं कृत्वा स्तुत्वा स्तवनं कृत्वा नमेत् दण्डव त्रणमेत् अवसानार्धपर्यन्तेमितिपाठे अयमर्थः पूजां कृत्वा पूजाशेष कर्तव्याद्यमवशेषित्वा मध्येहोमं कृत्वा ततः पूजाशेषाद्यमवसा-नाद्यसंक्षकं पराङ्मुसाद्यीपरपर्यायं वद्यादित्यर्थः॥४७॥

समर्पेति—

समप्यीत्मानमुद्रास्य तत्स्वे हृत्सरसीरुहे।

विन्यस्य तन्मयो भूत्वा पुनरात्मानमचेयेत्॥४८॥

आतमसमर्पणमन्त्रेण स्वात्मानं परमेश्वरे समर्प्यं तत् परमेश्व रतेजः पुजास्थानादुद्वास्य उद्वृत्य स्वकीयहृद्यपद्मे विन्यस्य त-न्मयो भूत्वा पुनरात्मानं पुजयेत्॥ ४८॥

्सायाह्नपूजाफलमाइ—

सायाहरति।

सायान्हे वासुदेवं यो नित्यमेवं यजेन्हः। सर्वानु कामानवाण्यान्ते स याति प्रमां गतिम् ॥४९॥

यो नरः सायाहे वासुदेवं नित्यं सर्वदा एवं कथितप्रकारेण य-जेत् पूजातपैणहोमादिभिः परितोषयेत्सर्वान् कामान्वाञ्छितानथीन् अवाच्य देहावसाने परां गति विष्णुसायुज्यं प्राप्नोति ॥ ४९॥

रात्राविति-

रात्रौ चेन्मन्मथाकान्तमानसं देवकीसुतम्। यजेद्रासपरिश्रान्तं गोपीमण्डलमध्यमम्॥ ५०॥

चेद् यदि रात्री पूजा कियते तदा रासः कीडाविशेषस्तेन परि-आन्तं देवकीनन्दनं यजेत् मन्मथेनाकान्तं मानसं हृद्यं यस्य ते पुनः गोपीनां मण्डलं गोष्ठीविशेषः तस्य मध्ये स्थितम् ॥ ५० ॥

रासकीडांदर्शयति । पृथमिति ।

> पृथुं सुवृत्तं मस्यां चितस्ति-मात्रोन्नतं को विनिखन्य राङ्कम् । आक्रम्य प्रदूष्यामितरेतरात्त-इस्तैर्भ्रमोऽयं खळु रासगोष्टी ॥ ५१॥

इतरेतरासहस्तैः परस्परगृहीतहस्तैः अयंग्रमोग्नमणंरासगोन् ही किकृत्वा कीपृथिक्या पृथुंस्युलंसुवृत्तंवर्तुलाकारं मस्पंतिकानं-वितस्तिमात्रोत्थितंद्वादशाङ्गलपमाणेनोर्द्वस्थितंशङ्ककाष्ट्रकाष्ट्रकार्वकिन् सन्य पुनःकिकृत्वा पद्मांशङ्कमाकस्यनियन्त्र्य ॥ ५१ ॥

ध्यानमाह-स्थूलेत्यादि

> स्थलनीरजसूनपरागभृता । सहरीकणजासमरेण सता ॥

W

मरुता परितापहताऽध्युषिते । विपुले यसुनापुर्विने विमले॥ ५२॥ बादधङ्गोकान्तं कुलकम्॥

कल्याणमयस्वरूपमजं विचित्यप्रथमोदितपीठवरे पूर्वोकदीक्षां-सम्बन्धिपूजापीठश्रेष्ठीविधिवत् यथाविधि प्रयक्षेत् पूज्येत् कीढशं यमुनापुलिने यमुनातटे इतरतरवद्धकर्प्यमदागणकाविपतरासवि-हारविधी अन्योन्यवद्धइस्तस्त्रीसमृहपरिकविपतकीडाविशेषविधी-मणिशङ्कुगंमणिमयशङ्कुमध्यगतं कीढशेपुलिने वायुनाऽध्युषिते आ-कान्ते कीढशेन स्थलनीरजंस्थलकमलन्तत्पुष्पपरागश्चता तत्केश-रस्तिकृष्टपुष्परजोयुक्तेन अनेन सीगन्ध्यंवर्णितं पुनः लहरीतरङ्ग-स्तस्यकणजालंविन्दुसमृदः तस्य भरेणप्रकर्षणसता उत्कृष्टे-त्तयुक्तेनेतित्रिपाठिनः अनेन शैत्यमुक्तम् पुनः परितापद्धतास्त्रद-विनाशक्तेन-अनेन मान्यमुक्तं पुनः कीढशेपुलिने विपुलेविस्तीर्णपुनः विमलेशुद्धे॥ ५२॥

अक्षरिरिनिकातकारीत्मधित-प्रमदाकातकोटिभिराकुलिते। जिल्लुनाथकरैर्निकदीकुतादेक-प्रसंरे विचरद्भ्रमरीनिकरे॥ ५३॥ पुनः कीदरो-

अवारीरः कामः तस्य यो निशातशरस्तीक्षणवाणस्तेनउन्माथे-ताव्यक्षीकृता याः प्रमदास्तासां शतकोटिमिराकुलीकृतं इतस्ततोव्या-मे पुनः कीरशे उद्धनाथश्चन्द्रस्तस्यकरैः किरणेविश्वदीकृतः प्रका-शितोदिकप्रसरोदिगवकाशोयत्रतस्मिन् पुनःकीरशे विचरस्तीस्म-मन्तीयास्रमरीतस्यानिकरः समुहोयत्रतस्मिन्॥ ५३॥

विद्याधरिकनरसिद्धसुरैः।
गन्धर्वभुजङ्गमचारणकैः॥
दारोपहितैः सुविमानगतैः।
वस्थैरिनदृष्टसुपुष्पचयैः॥ ५४॥
पुनः कीडशे—

विद्याचरप्रभृतयोययाप्रसिद्धाः तथाभुजक्रमः हस्तपादादिशसी-रान्वितीनाग्लोकस्यः सर्पः एतैर्दारोपदितेः सस्वकिः शोभनः विमानगतैः वाकाशनिष्ठैः कृतपुष्पद्वाष्टिसमुद्दैः बाक्कालिते ॥ ५४ ॥

इतरेतरवद्करममदा-गणकल्पितरासविहारविधौ ॥ मणिशङ्कुगमप्यमुनावपुषा । बहुधा विहितस्वकदिन्यतनुम् ॥ ५५ ॥

पुनः कीढरां कृष्णम् अमुनावपुषा अनेन मणिशङ्कुगतेन शरी-रेण नानाप्रकारकतस्वीयदिव्यशरीरम् ॥ ५५ ॥

सुद्दशासुभयोः पृथगन्तरगं-द्यितागणबद्धभुजदितयम् ॥ निजसङ्गविजृम्भदनङ्गशिखि-ज्वलिताङ्गलसत्पुलकालियुजाम् ॥ ५६॥

पुनः कीरशम्।

4

A

सुद्धां कामिनीनामुभयोवेयोः पृथक व्यव्य कमेण अन्तर्गं मध्यगतं पुनः कीहरां दियतागणेन नारीसमूहेन वर्ष स्तहस्तैनानयोन्यं प्रन्थितं भुजवितयं यस्यतम् पतेनेतदुकं भवति कामिन्योनयोन्यं प्रन्थितं भुजवितयं यस्यतम् पतेनेतदुकं भवति कामिन्योमेध्येकामिनीनामेव हस्तेन गृहीतहस्तः परमेश्वर हति आपि
समुख्येन केवलं शङ्कुगं कामिनीनामपि अन्तरेण युक्तमिति मानः।
कीहराां निजसक्षेन गोपालकृष्णसङ्गेन विज्ञस्ममाणः प्रज्वलितोयो
कानक्षशिक्षामानिनस्तेन ज्वलितं प्रदेशं तत्र लसन्तीवानक्षशिक्षामानिनस्तेन ज्वलितं प्रदेशं तत्र लसन्तीशोभमाना या पुलकालीरोमाञ्चपद्धिस्तया युज्यन्ते हति तद्यजसतासाम्॥ ५६॥

विविधश्चाति सम्मनोजनरः स्वरस्यकद्युजनतालगणीः ॥ भ्रममाणमभूभिहदारमणि-स्फुटमण्डनशिक्षितचारतरम्॥ ५७॥ पुनः कोदशम्।

अमुभिगींपीभिः सहस्रममाणं स्रमींकुर्वाणं कैः विविधो नानाप्र-कारः श्रुतिनीमस्वरारम्भकावयवः शब्दविद्रोषः तेनभिन्नं सङ्गतं मनो स्नत्म् अतिहृदयग्राहि यत्स्वरसप्तकं निषादेत्यादि तस्ययामुर्छना-एकविशितप्रकारिका भागतालाञ्चतालपरितालादयः कनपञ्चाशत् एतेषाङ्गणेः समूहैः पुनः कीदशम् उदारउद्देशयोमणिस्तस्यस्पुटं प्रव्यक्तम् अतितेजहिवतयायनमण्डनन्तस्य शिक्षितं शब्दितं तेन चाहतरं हृदयंगमम् ॥ ५७॥

97

इति भिन्नतनुंमणिभिर्मिलितं तपनीयमयैरिव मारकतम् ॥ मणिनिर्मितमध्यगदाङ्कुलस-द्विपुलारुणपङ्कजमध्यगतस् ॥ ५८॥ पुनः कीदशम्— इति भिन्नतनुम् ।

अनेन प्रकारेणगोपीभिर्मिलितदेहङ्गोपालकृष्णं कार्मव तपनीय-मयैः सुवर्णमयैः मणिभिर्मिलितं प्रथितंमरकतमणिभिव पुनः कीर्द्धः मणिनिर्मितामध्यगतो यः शङ्कः तल्लग्नंलसहेदीण्यमानयहिपुलं-वृहद्दरुणपङ्कजन्तस्यमध्यगतम् ॥ ५८॥

अतसीकुसुमाभतनुं तहणं-तहणाहणपद्मपलाशहशम् ॥ नवपल्लवचित्रसुगुच्छलस-चिछ्विपिच्छपिनदकचप्रचयम् ॥ ५९॥

पुनः कीटशम्

अतसीप्रसिद्धा तस्याः कुसुमानीवाभादीतिर्थस्यास्तनोस्ताहशी-तनुर्थस्य तं पुनःकीहशन्तकणेति नूतनाकणपद्मपत्रसहसमेत्रं पुनः कीर्ट्या नवेति नृतनपहुवनानाविधस्तवकशोभसानमयूरपुञ्छसस्वः द्धकेशसमुहम् ॥ ५९ ॥

चहुलभ्रवामिन्दुसमानमुखं
मणिकुण्डलमण्डितगण्डयुगम् ॥
शशास्त्रसद्द्दशनच्छद्नंमणिराजद्नेकविधाभरणम् ॥ ६० ॥
पुनः कीदशं—

चटुलभ्रवञ्चलद्भरूलताकं पुनः कीहरां गुक्लपक्षीयपूर्णचन्द्र-सदशाननं पुनःकीहरां मणिमयकुण्डलशोमितगण्डद्वयं पुनः कीहरां शशशोणिततुल्याधरं पुनः कीहरां मणिना शोभमाननानां प्रकाराभरणम् ॥ ६०॥

असत्प्रसवच्छद्नोज्ज्वलस्-द्वसनं सुविलासनिवासभुवम् ॥ नवविद्वमभद्रकराङ्घितलं । भ्रमराञ्जलदामविराजितनुम् ॥ ६१ ॥

पुनः कीदशम-

असनोवृक्षविशेषः तस्यप्रसवः पुष्पंतस्यछदनं पत्रं च तद्वदु-ज्वलंशोभमातं मनोहरं वस्त्रं यस्यतं पुनः कीदशं शोभनकीडावि चित्रस्थानं पुनः कीदशं नवोनृतनोयोविद्यमः प्रवालस्तद्वत् भद्रं मनो-हरं कराङ्ग्रितलं यस्यतं पुनः कीदशं भ्रमरेराकुलंक्याप्तं यत् पुष्पदा-ममालातेनविराजितं भुजद्वयंयस्यतं यद्वामालयाविराजितात् वुर्य-स्यतम् ॥ ६१॥

तहणीकुचयुक्परिरम्भमिलत्-घुसणाहणवक्षसमुक्षगतिम् ॥ शिववेणसमीरितगानपरं । समरविह्वलितं सुवनेकगुरुम् ॥ ६२॥

पुनः कीदरां युवतानां स्तनद्वयालिक्षनसम्बद्धकुषुमारुणितः

मुरःस्यलंयस्यतं पुनः कीट्यम् उक्षगतिवृषमगति पुनः कीट्यां। शिवःकल्याणप्रदेश्योवेणुर्वेशस्तेनसमारितं संपादितं यद्गानङ्गीतं-तत्परन्तदासकं पुनः कीट्यां स्मरेणकामेनविद्वलितमनायत्तं पुनः कीट्यां सुवनत्रयस्य एकम् अद्वितीयं गुरुम्॥ ६२॥

प्रथमोदितपीठवरे विधिवत् ॥ प्रयजेदिति रूपमरूपमजम् ॥ प्रथमं परिपूज्यतदङ्गदृति । मिथुनानि यजेद्रसगानि ततः ॥ ६३ ॥

इतिक्रपमजं प्रथमोदितेपीठवरे पूर्वकथितदेवताक्लप्तपीठेय जेत् अक्रपंनिग्रुणम् आवरणानिद्शेयति प्रथममिति तदङ्गवृतिपूर्वो-काङ्गावरणं प्रथमं परिपूज्यततस्तदनन्तरंमिश्रुनानिकशवकीत्यांदी-निरासगानिरासकीडागतानि ॥ ६३ ॥

द्लषोडशके स्वरम्।तिंगणं।
सहशक्तिकमुत्तमरासगतम्॥
सरमामदनं स्वकलासहितं।
मिथुना ह्रमथेन्द्रपविष्मुखान्॥ ६४॥
दल्लोडशकेषोडशपत्रेपूजयेद—

मिथुनमेवकथयति स्वरमूर्तिगणम् इति स्वरभवा अकारादिव-णभवाः केशवादिषोडशमृतयः स्वरमूर्तिगणं कीदशं सदशकि-कंकीत्योदिशक्तिसदितं पुनः कीदशं उसमोयोरासः तत्रगतं कचि-दुसररासगतमिति पाठः तत्रमध्यरासेपरमेश्वरपूजाउत्तरादिरासे केशवादिकं पूजयेत्

पुनः कीडशं-

रमाश्रीवीजं मदनःकामवीजम् पताम्यां सहितं पुनः कीद्यां स्व-कीया याः कलाः षोडशस्वराः तैः सहितं प्रयोगश्च श्रीक्रीम् अकेश-वक्षीतिभ्यांनमः इत्यादि पुनःकीदशं मिथुनाह्नं मिथुनसंस्कम् अथा-नस्तरम इन्द्रपविषमुखान् इन्द्रादीन् वजादीश्च पुजर्यदित्यर्थः॥ ६४॥ पूर्वोकावृतिसंख्याप्यंक्षंनैवेशं कथवति । र्तीति । ं

इति सम्यगमुं परिपृष्य हरिं चतुरावृतिसंवृतमाद्रमतिः॥ रजतारचिते चषके ससितं-सुश्रृतं सुपयोऽस्य निवेदयतु ॥ ६५॥

अनेन प्रकारेणचतुरावरणवेष्टितममुंहरिसम्यक्यथाविधिसम्पू ज्यश्रद्धात्वाच् रजतारचितेकप्यनिर्मितेचककेपात्रे अस्पहरेः स-प्रातं सद्यक्रेरं सघृतंष्ट्रतसहितं पाठान्तरम् स्रुग्नुतम् आवर्तितं-प्रयोद्धार्थनिवेदयतु ॥ ६५ ॥

विभवे सित कांस्यमयेषु पृथक् चषकेषु तु षोडशसु कमशः॥ मिथुनेषु निवेद्य पयः ससितं विद्धीत पुरोवद्थो सकलम्॥ ६६॥

विभवसितयदितार शमैश्वयभवतितदाक्षांस्यघदितेषुपृथक् ए-कैकंषोडशचषकेषुक्रमेणमिथुनगणेषुससितं प्योनिवेद्य अधानन्तरं पुरोवत् निवेदयामिभगवते इत्याद्युक्तप्रकारेणसक्तं पुजाविशेषं-समाप्रयेत्॥ ६६॥

रासपूजाफलमाइ।

सक्लोते ।

सकलभुवनमोहनं विधि यो-नियतमम् निशिनिश्युदारचेताः॥ भजति स खलु सर्वलोकपुष्यः॥ श्रियमतुलां समवाप्य यात्यनन्तम्॥ ६७॥

अमुम्बिधिरासप्जापकारं सकलमुबनयोहनं सकलभुबनवश्य-करं तियतम्बाधेन योनिशिनिशिमतिरजनिउदारचेताः प्रसन्नमनाः सन् सम्यक्षजतिकुर्यात् सस्विलोकपुष्यः सन् अतुलामतिशयिता श्रियंसमृद्धिसमयाप्य धनन्तंविष्णुंयाति प्राप्तोति ॥ ६७॥ निशिवेति—

> निशि वा दिनान्तसमये-भपूजयेनिसशोऽच्युतं भक्त्या ॥ समफलसभयं दि ततः-संसारार्विष समुक्तितीर्षति यः ॥ ६८ ॥

यः पुमान् संसारसागरन्तरितुमिच्छतिसोऽच्युतं मक्त्वानिशि वा विनान्तसमयेवासंध्यायां पूजयेत् नित्यशः प्रत्यहंहियतः उभयंनि-शासंध्यापूजनद्वयंसमफलं ततस्तस्माद्धेतोः निशिवादिनान्तेवापूज-येदित्वर्थः॥ ६८॥

डकमुपसंहरति । इत्येषमिति ।

इत्येवं मनुविग्रइं मधुरिषुं यो वा त्रिकालं यजे-तस्यैवा ऽिखलजन्तुजातद्यितस्याऽस्मोधिजावेदमनः॥ इस्ते धर्मसुखार्थमोक्षतरवः सद्वर्गसम्प्रार्थिताः सान्द्रानन्दमहारसद्रवसुचो येवां फलश्रेणयः॥ ६९॥

इति अमुनाप्रकारेणयः पुमान्मन्त्रश्रारंमधुस्दनंत्रिकालंवा पूज-यत् तस्यनानाविधप्राणिसमूहवल्लमस्य अम्मोधिजावेशमनोलक्ष्मी-निवासस्यधमीदिपुरुषार्थचतुष्ट्यवृक्षाः हस्तेभवन्तीतिशेषः कीहशाः सतांवर्गः समूहः तेनप्रार्थिताः संसगीतिपाठेसंसगिभिनिकटस्थैः यद्यपिमोक्षस्यफलंनास्तितधापिमोक्षपदेन्त्वद्भत्तं तत्वज्ञानमुक्तं येषां वृक्षाणांफलपङ्कयः नित्यानन्यब्रह्मस्वस्पमहारसद्भवदाः ॥ ६९ ॥ अथेति।

अधोच्यते पूर्वसमीरितानां-यूजावसाने परमस्य पुंसः॥ कल्पस्तु काम्येष्वपि तर्पणानां विना ऽपि पूजां खळु यैः फलं तत् ॥ ७०॥ अयामन्तरं परमस्यपुंसः भीगोपाळक्रम्णस्य पूजावसाने पूजा-मन्तरं पूर्वसमीरितानां श्रीमन्मुखइत्यादिकथितानांनित्यतपंणानी करूपः प्रकारः काम्येष्वापितपंणेषुप्रकारउच्यतेयैस्तपंणैः पूजां वि-भापि तत्फळं पूजाफळं प्राप्तोतियथापूजातथैवतपंणम् ॥ ७०॥ संतप्येति

संतर्ष्ये पीठमन्त्रैः सकृत्सकृत्प्रथममञ्युतं तत्र । आवाद्य पूजयेत्तं तोयेरेवाखिलैः समुपद्दारैः ॥७१॥

प्रथमं पाठमन्त्रेराधारशक्त्वादिमन्त्रेः पीठाक्रभूतदेवतां सक्रत्सकः देकैकवारसंतर्ण्यं अनन्तरंतत्रतोयमयेपीठे अच्युतमावाद्यजळेरेवग-न्धादिसकछोपचारात्मकैः पूजयेत्॥ ७१॥

वद्वीति ।

बद्ध्वाऽथ घेनुसुद्रां तोयैः सम्पाच तर्पणद्रव्यम् ॥ सद्बुष्याऽञ्जलिना तं सुवर्णचषकीकृतेन तर्पयतु ॥७२॥

ततोघेनुमुद्रांवद्वातोयैस्तर्पणद्रव्यं संपाच तद्द्रव्यक्रपतयातायं भावयित्वातद्बुज्यातत्कथितद्रव्यतर्पणद्रव्यबुज्यातं क्रण्णंतर्पयतु के माञ्जलिमाकीहरोनसुवर्णचषकतयाविचिन्तितनेत्यर्थः॥ ७२॥

विंशतीति ।

W

Š

विश्वतिरष्टोपेता कालज्ञयतर्पणेषु संख्योका ॥ भूयः स्वकालविहितान्सकृत्तर्पयेष परिवारान् ॥७३॥

कालत्रयतर्पणेषुत्रिकालतर्पणेषु एकस्मिन् कालेऽष्टोपेता अष्टा-विदातिः तर्पणस्यसंख्योक्ता पुनः स्वकालविहितान्स्वस्मिन् प्रातर्म-ध्याहादौ येयेविहिताः, परिवारा आवरणदेवतास्तान्सक्रदेकैकवारं-सन्तर्पयेत् ॥ ७३ ॥

कालत्रयस्यतर्पणद्रव्यमाह्।

प्रातरिति ।

प्रातद्धिगुङ्मिश्रं मध्यान्हे पायसं सनवनीतम् ॥

क्षीरं तृतीयकाले ससितोपलमित्युदीरितं द्रव्यम् ॥७४॥।

गुडसहितंदधिप्रातःकालेनवनीतसहितं पायसंमध्याह्वेसिसती-पळंदाकराविकारसहितंक्षीरंतृतीयकाले इत्यमुनाप्रकारेणद्भव्यंतर्प-णद्भव्यं कथितम् ॥ ७४ ॥

तपर्णमन्त्र माह— तर्पयामीत्यादि ।

तर्पयामिषदं योज्यं मन्त्रान्ते स्वेषु नामसु॥ ब्रितीयान्तेषु तु ततः पूजाशेषं समापयेत्॥ ७५॥

मन्त्रान्ते मूलमन्त्रावसाने स्वकीयानि तर्पणीयदेवतानां नामानितेषु तत्समीपेषु द्वितीयान्तेषु अमुकदेवतामित्यादिक्षेषु तर्पयामीतिपदं योज्यम् अनन्तरं पूजाशेषं समापयेत्॥ ७५॥

उत्तरकृत्यमाह्—

अभ्युक्ष्येति ।

अभ्युक्ष्यतत्त्रसादाद्विरात्मानं प्रिपेवेद्यः॥ तज्जप्तवा तमथोद्वास्य तन्मयः प्रजपेन्मनुम् ॥७६॥

तत्प्रसादाद्भिः परमेश्वरप्रसादत्र्पणज्ञिः आत्मानं शरीरं सिक्त्वातज्जप्त्वामन्त्रंजप्त्वा अपः प्रिपवेत् अथानन्तरंतदेवमु-द्वास्यस्वहृद्ये संयोज्यतन्मयः सन्मन्त्रं जपेत् ॥ ७६ ॥

सप्रकारसद्भवयं काम्यंतपणमाह— अथेति ।

अथ द्रव्याणि काम्येषु वक्ष्यन्ते तर्पणेषु तु ॥ तानि प्रोक्तविधानानामाश्रित्यान्यतरं भजेत्॥७७॥

अथानन्तरंकाम्येषु तर्पणेषु यानिनारदादिति। कथितानिद्वव्या-णितानिवध्यन्ते प्रोक्तविधानानांत्रिकालोक्तविधानानाम् सनन्तरम् एकविधानमाश्रित्यकाम्यतर्पणकर्मभजेत्॥ ७७॥

इन्ये रित्यादि ।

## द्रव्यैः षोडशभिरमुं प्रतर्पयेदेकशश्चतुर्वारम् ॥ स चतुःक्षीरायन्तैः सकुजलायन्तमच्युतंभक्त्या ॥७८॥

षोडशिमर्द्रव्येरमुं श्रीकृष्णं एकशश्चतुर्वारं तत्द्रव्यबुद्धा जलरेवतप्येत् कीहरौः चत्वारि श्लीराणि आद्यं येषां तैः । षो-डशद्रव्याणाम् आदौ दुग्धाञ्जलिचतुष्ट्यम् अन्ते च चतुष्ट्यमित्यर्थः सकृज्जलाद्यन्तमिति क्रियाविशेषणम् तथा च प्रथममेकवारं ज्ञलेन तत्रश्चतुर्वारं ततः चतुर्वारं श्लीरेः ततः सकृज्जलेन इति पर्यन्वसन्नम् ॥ ७८ ॥

षोडश्रद्रव्याण्याह— पायसमिति ।

14

पायसदाधिककृसरङ्गोडान्नपयोदधीनि नवनीतम्॥ आउपं कदलीमोचारजस्वलाचोचमोदकापूपम्॥ ७९॥ पृथुकं लाजोपेतं द्रव्याणां कथितमिह् षोडशकम्,॥ लाजानतेऽन्त्यक्षीरात्माकसमर्पसितोपलापुञ्जैः॥८०॥

पायसंपरमान्नं दाधिकं दध्नापरिष्कृतम् अन्नं क्रसरं मुद्गीदन् गौडान्नं गुडोदकपकम् अन्नम्-पयोद्धाधम् द्धि प्रसिद्धम् नवनीतम् आज्यम् धृतम् कद्छी चस्पाकद्छी मोचास्वर्णकद्छी रजस्वछा कद्छीविशेषः चोचोऽपि कद्छीविशेषः मोक्को छड्डकः अ-पूपम् पूछिका पृथुकं चिषिटकं छाजसमेतम् छाजसित्म् इति द्रव्याणां षोडशकम् कथितम् इह प्रत्थे छाजेति । छाजतर्पणान-नीरम् अन्त्यचतुःक्षीरतर्पणात् पूर्वं सितोपछापुञ्जैः इवेतशर्करास-मृहैः भावतया तोग्रमाचापन्नैः सकृत्संतर्पयेत्॥ ७६॥ ८०॥

उक्तकाम्यतर्पणस्यफलमाह—

प्रगेइति।

प्रमे चतुःसप्तातिचारमित्यमुं-प्रतप्येद् योऽहादिनं सरो हारैम् ॥

## अनन्यधीस्तस्य समस्तसंपदः। करे स्थिता मण्डलतोऽभिवाविद्यताः॥ ८१॥

1

4

इत्यनेनप्रकारेणप्रगेपातःकालेचतुःसप्ततिवारम् अमुंहरिक्रणं-योनरः अनुदिनं प्रत्यहमनन्यधीः एकाप्रवित्तः सन्संत-पैयेत् तस्यपुंसः मण्डलतः एकोनपञ्चादाद्दिवसात् अर्वागितिन्निः पाठिनः अष्टचत्वारिदाद्दिवसाभ्यन्तर इतिलघुदीपिकाकरः पञ्चित्रं-श्चिद्वसाभ्यन्तर इति रुद्रधरः अभिवाञ्चिताआकाङ्किताः सकल-सिद्धिसमृद्धयः हस्तिस्थताभवन्ति अत्रसितोपलापुञ्जस्य गणना नकार्या ॥ ८१ ॥

काम्यतर्पणान्तरमाह— धारोष्णेति ।

घारोष्णपक्षपयसीद्धिनवनीते घृतं च दौरधानम् । मत्स्यण्डीमध्यमृतं द्वादशशः तर्पयेन्नवभिरेभिः॥८२॥

धारोष्णम्पयः तदानीतनमेवनिष्पादितंदुग्धंतथापकम्पयः सान्धितंदुग्धंधारोष्णपक्षेचपयसीच अमुधारोष्णपकपयसीदिक्षमिस्दं-नवनीतं घृतंदीग्धान्नं पायसंमतस्यण्डीशकेराविशेषः सशकरं विनष्टदुग्धमितित्रिपाठिनः मधुप्रसिद्धम् असृतंपतैनेवभिद्रव्यद्धी-दशवारंतर्पवेत्॥ ८२॥

पतस्यफलमाह— तर्पणेति ।

(Ži)

तर्पविधिरयमपरः पुर्वोदितसम्पर्कोऽष्ट्रशतसंख्यः॥
कार्मणकर्मणि कीसी जनसंवनने विशेषतो विद्यितः८३

अयं तर्पणप्रकारः पूर्वोक्तत्र्पणप्रकाराद्धिषः कीरशः पूर्वकथिः तत्र्पणफलसम्मकः पुनः कीरशः अष्टोत्तरश्रमाणकः ततोनव-मिर्द्वस्यद्वीद्वाद्यत्वात्र्पणेनाष्टोत्तरसंख्याभवति पुनः कीरशः कार्मण-कर्मणिवश्यकरणकर्मणितथाकीत्त्रींसत्कथायां जनसंबननेलोकषशी-करमेलोकप्रियत्वेनवाविशेषेणविद्दितः ॥ ८३॥ तर्पणान्तरमाद्य-संसण्डेति ।

संखण्डधारोष्णिधयामुक्कन्दं-व्रजन् पुरग्राममपि प्रतर्ण्य ॥ लभेत भोज्यं सरसंसभृत्ये-वीसांसिधान्यानि धनानि मन्त्री ॥ ८४॥

शर्करायुक्तसचोदुन्धं स्थाजलेन मुकुन्दं प्रतप्यं नगरं तथा प्रामं वजन् साधकः अनुगैः सह सरसंमधुरादिरससाहितं भक्षणीयं तथा वस्त्राणिधान्यानि सुवर्णादीनि प्राप्तोति ॥ ८४ ॥

तर्पणस्या ऽशेषफलदातृतां तर्पणोसरकृत्यं च द्शीयति। यावादित्यादि।

यावत्संत्तर्पयेन्मन्त्रीतावत्संख्यंज्ञपेन्मनुम् । तर्पणेनैव कार्याणि साधयेदखिलान्यपि ॥ ८५ ॥

अखिलानि समस्तानि कार्याणि वाञ्छितानि तर्पणेनैव विनापि पूजाहोमं साधयेत् अत्र यावत्संख्यं तर्पणं करोति तावत्सं-च्यं मन्त्रंजपेत् ॥ ८५॥

प्रयोगान्तरमाइ—

द्विज इति।

ब्रिजोभिक्षादृत्तिर्य इह दिनशो नन्दतनयः स्वयं भूत्वा भिक्षामदृति विद्दरन् गोपसुदृशाम्॥ अमा चेतोभिः स्वैर्लेलितलितिर्नमिविधिभिः दिधिक्षीराज्याद्यां प्रचुरत्तरभिक्षां स लभते॥८६॥

भिश्वावृत्तिजीवनोपायो यस्य स व्रिजोत्रैवर्णिकोदिनदाः प्रतिदिनं स्वयं नन्दतनयो भूत्वातद्रूपेणात्मानं विचिन्त्यद्द्द्द् भिश्वामदतियाचते किङ्कुर्वन् स्वकीयर्जेलितललितैः अतिमनोहरैः नर्मविधिभिः क्रीडाकमीथिगीपसुरहां गोपस्रीणां चेतोभिः सार्स् विहरन् अमाशब्दः सहार्थे सद्धिदुग्धघृतप्रचुरां बहुभिक्षां प्राप्नोति ॥ ८६ ॥

यन्त्रमाह— मध्य इति ।

मध्ये कोणेषु षद्स्वप्यनलपुरपुटस्यालिक्तकिशिकायां-कन्दर्भ साध्ययुक्तं विवरमतषडणिद्धिद्याः केदारेषु ॥ द्यक्ति श्रीपूर्वकानिद्धिनवलिपिमनीरक्षराणि च्छदानां-मध्ये वर्णान् दशानां दशलिपमनुवर्यस्य चैकेकशो ऽट्यम् ॥ ८७॥

दशदलपं विलिख्यकार्णिकायां षर्कोणं विह्निगृहं विलिख्यविह्नगृहयुग्मस्य मध्ये षर्कोणेषु विलिखेत् लेखन
प्रकारमाह कार्णिकायां मध्ये साध्यनामसिहतम् अमुकस्यामुकं
सिद्धात्वत्यनेन सिहतं कन्दंपे कामबीजं विलिखेत् तथाविवरगतं
षडणे षर्कोणगतवश्यमाणेषडक्षरं विलिखेत् तथा केशरेषु
दशदलमुलेषु द्विशः द्वौद्धौक्तवाद्विग्वलिपिमनोर्धादशाक्षरमनत्रस्य शक्तिश्रीपूर्वकानि भुवनेश्वरीवीजश्रीवीजाद्यान्यक्षराणिविलिखेत् तथा दशानां पत्राणां मध्ये दशिलिपमनुवर्यस्य दशाक्षरमन्त्रश्रेष्ठस्य वर्णान् एकैकशोविलिखेत् ततोऽब्जंपद्मम्॥ ८७॥

भूसद्मना ऽभिरतमस्रगमनमथेन। गोरोचनाऽभिलिखितं तपनीयसूच्या॥ पट्टे हिरण्यरचिते गुलिकीकृतं तद्-गोपालयन्त्रमखिलार्थद्मेतदुक्तम्॥ ८८॥

( गोपालयन्त्रमुक्तं किभूतम् ) भूविम्वेन चतुरस्रेण वेष्टितं कुर्या-त् कीहरोनभूसद्मना अस्रगमन्मथेनकोणगतकामवीजेनपतद्किला-र्थदं गोपालयन्त्रमुक्तं कीहरां सुवर्णरालाकयागोरोचनादिनासुवर्ण-विवेतपट्टेलिकितम् अनन्तरंवर्तुलीकृतम् ॥ ८८ ॥

्रसंस्कारशृतफलंदर्शयति —

सम्पातेति।
संपातसिक्तमभिजप्तमिदं महद्भिधीर्ये जगत्त्रयवशीकरणैकदक्षम्।
रचायशःखतमहीधनधान्यलक्ष्मी
सौभाग्यकिप्सुभिरजस्रमनद्धवीर्यम्॥ ८९॥

इदंयत्त्रंसंपातसिक्तम् आहुतिदानशेषपुरःस्थितघृतसिकं तथामन्त्रेणाभिमन्त्रितं रक्षाभयनिवारणं यशः सत्कथाप्रकाशः
स्रुतः पुत्रः महीपृथिवी धनं सुर्वणादि लक्ष्मीः सर्वसंपत्तिः
सोभाग्यं सर्वजनप्रियत्वम् एतत्प्राप्तुमिन्छद्भिमहद्भिः शौचयुक्तैः
सततंधारणीयम् अयमर्थः यथोकं यन्त्रंसम्पाद्यप्राणप्रतिछांकृत्वापञ्चगव्यपञ्चासृतादिभिः अभिषिच्य अष्टोत्तरशतंसहस्रंवासंपातघृतसिकं कृत्वा यथोक्तसंख्यंजप्त्वाधारयेदितिकीदशंजगत्त्रयायत्तीकरणकुशलं पुनः अनद्येवीर्थमहाप्रभावम् ॥ ८९॥

यन्त्रस्यदर्शयति धारणादन्यत्राष्युपयोगं — भूतोन्मादेति ।

श्रुतोन्सादापस्मृतिविषम्द्धाविभ्रमज्वरात्ताम् । ध्यायन्दिरिस प्रजपेन्मन्त्रिक्षं झटितिश्रमियतुंविकृतिम् ॥ ९०॥

भूतः इमशानदेशवर्ती अदृश्यक्षपोऽनिष्टकारीउन्मादश्चित्तः विभ्रमः अपस्मृतिरपस्मारणयोगः विष्मूर्छाकारिस्थावरं जङ्गमः श्व मूर्छा अवेष्टा विभ्रमः प्रमादः ज्वरोरोगविशेषः एतैरार्त्तानां पीडितानां शिरिसमस्तकोपि इदं यन्त्रक्षपंध्यायन्द्रमङ्गोपालम- कंत्रजेपेत् किङ्कर्तुविकृतिंद्यिदितिशीघंशमियतुं नाशियतुम् ॥ ९०॥

यन्त्रेषडक्षरमन्त्रमुद्धरति—

स्मरित ।
स्मरित्रिविकमाकान्तश्चकीष्णायहृदित्यसौ ॥
षडक्षरोऽयं संप्रोक्तः सर्वसिद्धिकरोसनुः ॥ ९१॥
स्मरः कामवीजांत्रिविकमः ऋकारः तेनकान्तः संबद्धः चकीः

新

ककारः तथाक इतिष्णायेति स्वक्षपंहन्नमः इत्यनेन प्रकारेणासी-ष्ण्डक्षरोऽयंमन्त्रः सम्प्रोकः सर्वसिद्धिकरः अखिलकामदः॥ ९१॥

शकिवीजमुद्धरति

क्रोड इति ।

क्रोडोऽग्निदीप्तोमायावीलवलाञ्चितमस्तकः ॥ सेषाराक्तिः परासूक्ष्मानित्यासंवितस्वरूपिणी॥९२॥

क्रोडोहकारः कीट्रा अग्निनारेफेणदीसः पुनः मायावीदीर्घ-ईकारः तद्युक्तः पुनः छवेनविन्दुनाछाच्छितंमस्तकं यस्यसतथा. सानुस्वारद्दत्यर्थः पंषाशक्तिः पराउत्कृष्टासूक्ष्मामृणाछतन्तुसद्दशी-नित्याजन्मनाशरहितासंवित्स्वरूपिणी स्वप्रकाशकृपिणी ॥ ९२॥

श्रीवीजमुद्धरति—

अस्थीति।

अस्थ्यग्निगोचिन्द्बवैर्ह्माक्षेजंसमीहितम् ॥ आभ्यामष्टाद्वालिपिः स्याद्वित्रात्यक्षरोमनुः॥९३॥

अस्थिशकारः अग्निःरेफः गोविन्दोदीर्घ ईकारः ल्वोविन्दुः एतैः संयुक्तैः श्रीवीजंसमीरितंकथितम् आभ्यां शक्तिश्रीवीजाभ्यां सद्दितः पूर्वोक्ताष्टादशाक्षरमन्त्रः विशत्यक्षरोभवति ॥ ९३॥

परमेश्वर-पूजास्थाननियतिंद्शीयति ।

शालप्राम इत्यादिना।

शालग्रामेमणीयन्त्रे मण्डले प्रतिमासुच ॥ नित्यं पूजाहरेः कार्या नर्तु केवलभृतले ॥ ९४॥

शालग्रामे प्रसिद्धेमणैगोमेदपद्मरागादीयन्त्रेऽस्मिन्नेवगोपालः यन्त्रेमण्डले सर्वतोभद्रादीसोमसूर्याग्निमण्डलेवेति रुद्धधरः प्रति-भासुसुवर्णादिगोपालप्रतिमायाम् अत्रहरेनित्यं सर्वदापूजाकार्या नहुकेवलायां भूमौ॥९४॥

कथितमकाराणां फलंदर्शयति—

इतीति ।

इति जपहुतपुजातर्पणाचैर्मुकुन्दं य इह भजति मन्वोरेकमाश्रित्यवित्यम् ॥ स तु सुचिरमयत्नात्प्राप्यभोगान् विशेषान् पुनरमजतरन्तद्धामविष्णोः प्रयाति ॥ ९५ ॥

> इति श्रीकेशवभद्याचार्यविरचितायां कमदीपिकायां पश्चमः पटलः॥ ५॥

> > CR WAS

इतिकथितप्रकारैर्जपहोमपूजातर्पणैः आदिपदादिभवेकादिनायो-मुकुन्दंनित्यंसेवते किं छत्वा मन्वोर्दशाष्टादशाक्षरयोरेकंगृहीत्वा इहलोके अयत्नात्सुचिरंसर्वकालं सर्वान्भोगान्प्राप्यपुनरन्ते प्र-सिद्धं निर्मलन्तेजः प्राप्नोतितद्धामाभवतीत्यर्थः॥ ९५॥

इति श्रीगोविन्दविद्याविनोदमद्वाचार्यविरचिते क्रमदीपिका-विवरणेपश्चमः पटलः॥ ९५॥

े अश्रेतं साधितमन्त्रयोः प्रयोगादीन् दर्शयति । विनियोगानिति ।

विनियोगानथो वक्ष्ये मन्त्रयोरुभयोः समान् ॥
तदर्थकारिणोऽनन्तवीर्यान्मन्त्रांश्च कांश्चन ॥ १॥

अथो अनन्तरं मन्त्रयोर्दशाष्टादशाक्षरयोः समान् ध्यानविशे-वेणविनियोगान् तथा तदर्थकारिणोऽनन्तवीर्यान् वहुफलदातृन् कांश्चिन्मन्त्रान् वक्ष्ये॥१॥

प्रयोगार्थ दशाष्टादशाक्षरयोध्यानमाह।

वन्द इति।

वन्दे तं देवकीपुत्रं सद्योजातं द्युसप्रभम् ॥ पीताम्बरं करलसच्छङ्खचकगदाम्बुजम्॥ २॥

उक्तरपं प्रसिद्धं देवकीपुत्रंसचोजातं वालकं चुसप्रमेम् आका-शसमानकान्ति दयामम्पीतवस्त्रं करे लसन्ति शोममानानि शङ्ख्यक-गदापद्मानियस्यतं वन्देनमस्करोमि ॥ २॥

पविमिति—

एवं ध्यात्वाजपेछक्षं मन्त्रं ब्राह्मेमुहूर्तके ॥ स्वादुप्लुतैश्च कुसुमैः पलादौरयुतं हुनेत् ॥ ३॥

एवममुनाप्रकारेणबाह्ये मूहूर्त्तकेउदयात्प्राक्दण्डद्वये दण्डचतुष्टय इति कश्चित् मन्त्रम् उभयोरेकं लक्षंजपेत् अनन्तरं पलाशपुष्पैः स्वादुण्लुतैर्घृतमधुशर्करासाहितैर्दशसदस्त्रंज्जहुयात् ॥ ३॥

फलमाह— मन्वोरिति।

> मन्वोरन्यतरेणैवं कुर्याचः खुसमाहितः ॥ स्मृतिं मेधां मतिवलं लब्ध्वा स कविराङ् भवेत्। स्यान्मनुस्तत्समजपध्यानहोमफलोऽपरः ॥ ४॥

मन्वोर्दशाष्टादशाक्षरयोरन्यतरेणएकेनसुसमाहितः सुसंयतः । सन् य एवं कुर्यात् स स्मृति स्मरणं मेधांधारणावतींबुद्धि मितं सम्यक् क्षानं वलंमहाप्राणत्वम् एतत्सर्वे प्राप्य कविराट् कविश्रेष्ठोः भवति स्यादिति अपरो ऽग्नेवक्ष्यमाणमन्त्रः कथितमन्त्रद्वयसमान-जपध्यानहोमफलोभवति ॥ ४॥

मन्त्रमाह— श्रीमन्मुकुन्देति ।

श्रीमन्मुकुन्द्चरणौसदेतिदारणन्ततः। अहं प्रपद्य इत्युक्तो मौकुन्दोऽष्टाद्द्याक्षरः॥ ५॥ श्रीमन्मुकुन्दचरणौ सदेतिस्वरूपन्ततस्तदनन्तरंदारणमिति स्व- रूपम् अहं प्रपद्य इति स्वरूपमित्यनेनप्रकारेण मौकुन्दो मुकुन्दस्य-म्बन्धी अष्टादशाक्षरो मन्त्रः कथितः॥५॥

ऋष्यादिकमाह— नारद इति।

\*

4

4

13.

नारदोऽस्य तु गायत्री मुक्कन्दश्चार्षपूर्वकाः । प्रातः प्रातः पिवेत्तोयं जप्तं योऽष्टोत्तरं शतम् ॥ अनेन षड्भिमीसैः स भवेक्कुतधरो नरः ॥ ६॥

अस्यमन्त्रस्य नारदोमुनिर्गायत्रीछन्दोमुकुन्दोदेवताऋषिपूर्वकाः ऋष्याद्याः ऋषिच्छन्दोदेवताइत्यर्थः तेचनारदादयः।

प्रयोगमाह ।

्रपातः प्रत्यहम् अष्टोत्तरं शतं जप्तं मन्त्रजप्तंजलं पिवेत्सनरो अ-नेनविधानेनषड्भिमीसैः श्<u>रुद्धभरोभवेत्</u>॥ ६॥

प्रयोगान्तरमाह—

उपसंहतदिन्याङ्गं पुरोवन्मातुरङ्कगम् । चलदोश्चरणं वालं नीलाभं संस्मरन् जपेत्॥ ७॥

उपसंहतदिन्याङ्गं त्यक्तचतुर्वाहुरूपं धृतवाहुद्वयं पुरावत् यथा-वसुदेवसमानि मीतेन दिन्याङ्गमुपसंहतं मातुरङ्कगं देवकीकोडेस्थि-तंचलद्वोश्चरणं चञ्चलहस्तपादं वालंशिशुंनीलामंद्रणंसंस्मरन्॥७॥

अयुतं ताबदेवाज्यैर्जुहुयाच हुताशने ॥ सलभेदचलां भक्तिं अद्धां शान्ति च शाश्वतीम्॥८॥

अयुतं जपेत् तावदेवाग्नावाज्ये घृते जुहुयात् यः स स्थिरां परमे-श्वरविषयिणीमाराध्यत्वबुद्धि शुद्धां शास्त्रवोधिते ऽर्थे ऽवश्यम्भा-विनिश्चयाऽऽत्मिकां शान्ति मोक्षरूपां शाश्वतीं नित्यां प्रामोतिदशा-द्यादशाक्षरयोविंशेषध्यानिमदं प्रयोगार्थमिति भैरवित्रपाठिनः ॥ ८॥

मुन्त्रान्तरमाइ—

मनुनैतदिति ।

मनुनैतत्समस्तान्ते मञ्जमितशब्दतः॥

वाललीलात्मने हुंफर् नम् इत्यमुनाऽथवा ॥ ९ ॥

अथवा अमुनावस्यमाणमन्त्रेणैतत्प्रयोगजातं साध्येत् मन्त्रमाहं समस्तेति स्वरूपम् अस्याऽन्ते मरुन्नमित इति स्वरूपम् एतस्मान्छन्दात् बाललीलात्मने हुंफडिति स्वरूपं नम इति स्वरूपम् अयमप्यष्टादशाक्षरः दशाष्टादशाक्षरसमानः ॥ ९ ॥

ऋष्यादीनाह—

नलेति ।

नलक्तवरगायत्रीवालकृष्णा इतीरिताः ॥ ऋष्यायाः सिद्धयः सर्वाः स्युर्जपाद्यैरिहासुना॥१०॥

अस्य मन्त्रस्य ऋष्याचाः ऋषिः छन्दो देवता नलकूवरप्रभृतयः तत्र नलकूवरो मुनिर्गायत्री छन्दः वालकृष्णोदेवता इति इह भुवने जपाद्यैः सर्वाः सिद्धयोभवन्ति ॥ १०॥

लम्बितामाति।

लम्वितं वालदायने रुद्न्तं वल्लवीजनैः॥ प्रेक्ष्यमाणं दुग्धबुद्धाः तर्पयेत्सोऽइतुते ऽद्यानम्॥११॥

वालशयनेआन्दोलिकायां लम्बितं स्थितं रुदन्तं क्रन्दमानं व-ल्लुवीजनैगोंपीभिः प्रेस्यमाणं दश्यमानं प्रेर्यमाणमिति पाठे चाल्य-मानमित्यर्थः दुग्धबुद्धाजलेन तर्पयेत् अशनं मस्यवस्तु अश्नुते प्रामोति ॥ ११ ॥

मन्त्रान्तरमाह—

अमुना वा ऽन्नरूपान्ते रसरूपपदं वदेत्॥ तुष्टरूपनमोद्धन्द्रमन्नाधिपतये मम ॥ अन्नं प्रयच्छस्वाहेति त्रिंशाद्यांऽन्नदो मनुः॥१२॥

## अमुनामन्त्रण पूर्वोक्तं कुर्यात्।

मन्त्रमाह अन्नरूप इति राज्दान्ते रसरूप इति स्वरूपं तुष्टरू-पेति स्वरूपं नमोद्रन्द्वामिति नमोनम इति स्वरूपम् अन्नाधिपतये ममान्नं प्रयच्छस्वाहेति त्रिशदक्षरो अन्नद्मन्त्रः दशाष्टादशाक्ष-रसमानः॥ १२॥

श्रुष्यादीनाह— नारदेति ।

नारदानुष्हुवन्नाधिपतयोऽस्यार्षपूर्वनाः ॥ भूतवालग्रहोन्माद्स्मृतिभ्रंशाग्रुपद्रवैः पृतनास्तनपातारं ग्रस्तमृद्धिं स्मरन् जपेत् ॥१३॥ सासुचूषणनिभिन्नसर्वाङ्गीं रुद्तीं च ताम् ॥ आविश्य सर्वे सुक्त्वा तं विद्रष्यन्ति दुतं ग्रहाः॥१४॥

अस्य मन्त्रस्य नारदोमुनिः अनुष्टुप्छन्दः अन्नाधिपतिर्देवता प्रयोगमाह भूतेति भूतिपशाचादिर्वालग्रहो रोगविशेषः उन्मादाश्चिः त्तम्रमः स्मृतिम्रशः सम्मोहः पतैरुपद्वैरुपतापैः प्रस्तमृद्धिं उप-तप्तमस्तके पूतनास्तनपायिनं कृष्णं स्मरन् मन्त्रं जपेत्॥ १३॥

तां पूतनां रुदतीं कन्दमानां भावयेत्—

पुनः की हशीं

सासुचूषणं सह प्राणेन यत चूषणं समाकर्षणं तेन निर्भिन्नमना यतं सर्वाङ्गं यस्याः सा तथा तां कि भृत्वा ज्पेत् आविश्य अहमेव हरिरिति भावयित्वा अनन्तरं तं प्रस्तं सर्वे प्रहा उपद्रवा मुक्त्वा परित्यज्य दुतं शीघ्रं विद्रवन्ति पलायन्ते अत्र दशाष्टादशाक्षरयो-विंशेषध्यानमितं प्रयोगार्थमिति त्रिपाठिनः॥१४॥

प्रयोगान्तरमाह—

जुडुयादिति ।

जुहुवात् खरमञ्जर्घा मञ्जरीभिर्विभावसौ ॥ सुस्नातः पञ्चगन्वाद्धिः पूननाह्यन्तुरानने ॥ १५ ॥ खरमञ्जर्या अपामार्गस्य मञ्जरीभिष्त्रभागैः पञ्चगन्यज्ञकैः सिकै- विभावसी वही पूतनाहन्तुः इष्णस्यानमस्ये जुहुयात ॥ १५॥ प्राश्ये चिछ्छण्याच्यं तत् कलसेनाऽभिषेचयेत् ॥ साध्यं सहस्रजप्तेन सर्वोपद्रवद्यान्तये ॥ १६॥

होमावशिष्टं पञ्चगव्यसाध्यं प्राशयेत् सहस्रजप्तेन पूर्वोक्तवि-धिनासाधितेन कळसेन वाऽभिषेचयेत् सर्वोपद्रवनिवृत्त्यर्थम् ॥१६॥

A

मन्त्रान्तरमाह—

अमुनैतदिति ।

अमुनैतद्द्वादशार्णहुंफर्स्वाहान्तकेन वा ॥ ऋष्णचा ब्रह्मगायत्रीग्रहप्रहरयो ऽस्य तु ॥ १०॥

प्तत्पूर्वोक्तपयोगद्वयं वश्यमाणमन्त्रेण वा कुर्यात् मन्त्रमाह द्वादशेति पूर्वोक्तवासुदेवद्वादशाक्षरान्तेहुंफट्स्वाहेति षोडशाक्षरो-मन्त्रः दशाष्टादशाक्षरसमानः ऋष्यादिकमाह ऋष्याद्यादित ऋषि-प्रमृतयो ब्रह्माद्यः तत्र ब्रह्मा ऋषिः गायत्रीछन्दः ग्रहष्नरूपो हरिदेवता॥१७॥

निजोति।

निजपादाम्बुजाक्षिप्तदाकटं चिन्तयन् जपेत्॥ अयुतंमन्त्रयोरेकं सर्वविद्नोपशान्तये॥ १८॥

निजचरणकमलिक्षिप्तशकटं हरिचिन्तयेत् मन्त्रयोः पूर्वमन्त्रा-परमन्त्रयोरेकमयुतं जपेत् किमर्थे सकलविष्नोपशमनार्थे दशाष्टा-दशाक्षरयोरेव सर्वविष्नशान्त्यर्थे विशेषध्यानमिति त्रिपाठिनः॥१८॥

अधुना पूर्वोक्तश्रीमन्मुकुन्देत्यादि चतुणी मन्त्राणामङ्गावर-णानि दर्शयति—

अङ्गानीति ।

अङ्गान्धमीषां मन्त्राणामाचकादिभिरचेना ॥ अङ्गेरिन्द्रादिवज्राचैरुदिता सम्पदे सदा ॥ १९॥ समीषां कथितमन्त्राणाम् आचकादिभिर्दशाक्षरकथितैरङ्गानि कार्याणि अर्चना पूजातु अङ्गैस्तथेन्द्राद्यैस्तदायुधैश्चेति सम्पत्सर्थ सदा कथिता ॥ १९ ॥

मृत्युञ्जयविधि दर्शयति।

दशाष्टादशाक्षरयोर्वोऽऽरोग्यार्थं विशेषध्यानमाह-वाल इत्या-दिनेति त्रिपाठिनः।

वाल इति ।

वालो नीलतनुर्दोभ्यो दध्युत्थं पायसन्द्धत्॥ इरिवो ऽन्याद्द्वीपिनखिकक्विणीजालमण्डितः॥२०॥

हिर्रिवायुष्मान् रक्षतु कीदशः वालः पञ्चवर्षीयः पुनः कीदशः नीलततुः पुनः कीदशः हस्ताभ्यां दध्युत्थं नवनीतं पायसं परमा-प्रञ्ज धारयन् पुनः कीदशः व्याघ्रनखश्चद्रघण्टिकासमूहाभ्यामलं-कृतः॥ २०॥

ध्यात्वैवमग्नोजुहुयात् शत्वीर्याङ्करत्रिकैः। पयःसर्पिः प्लुतेर्रुक्षमेकं तावज्जपेन्मनुम्॥ २१॥ पवंभृतं हरिध्यात्वावहौशतवीर्याङ्करैः दूर्वाङ्करैक्शिभः— कीदशैः।

पयोदुग्धं सर्पिर्धृतं ताभ्यां प्छुतैःसिक्तैः एकं लक्षंजुष्टुयात् लक्ष-मेकंजपेत् ॥ २१ ॥

गुरवे दक्षिणां दत्वा भोजयेद्विजपुङ्गवान्। स खब्दानां शतं जीवेन्न रोगी नाऽत्र संशयः॥२२॥

अनन्तरंगुरवेदक्षिणांदत्वाबाह्मणान्भोजयेच स वर्षाणां शतं रो-गरहितः सन् जीवेत् अत्रसंशयोनास्ति ॥ २२ ॥

मन्त्रान्तरमाह— अत्रेति ।

₩.

अत्राऽपरोमनुक्रादशाणीन्ते पुरुषोत्तम् । आयुर्मदेहिसम्भाष्य विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ २३॥ २० नमोन्तो द्याधिकश्चिदादणींऽस्यार्षस्तु नारदः छन्दोऽनुष्टुप्देवता च श्रीकृष्णोऽङ्गान्यतो ह्रवे॥२४॥ पतादशेकार्येऽपरो मन्त्रोऽस्ति । मन्त्रमाह—

द्वादशाक्षरवासुदेवमन्त्रान्ते पुरुषोत्तम इति स्वरूपम् आर्युर्मेदे-हीतिस्वरूपं विष्णवेपभविष्णवे इति स्वरूपं नमइत्यन्तोद्यधिकः त्रिशदणाद्वात्रिशदक्षरोमन्त्रः कथितः तु पुनः अस्यमन्त्रस्यनारदन्तः षिरसुष्टुप्छन्दोदेवता श्रीकृष्ण इति अतोऽनन्तरम् अङ्गानिद्ववे-षदामि ॥ २३ ॥ २४ ॥

रवीति-

रविभूतेन्द्रियवसुनेत्राणैश्चात्मनेयुतैः । महानन्द्रपद्ज्योतिर्मायाविद्यापदैः क्रमात् ॥ २५ ॥ द्वादशपञ्चपञ्चाद्वद्विद्धंक्यातैर्मन्त्राक्षररात्मनेपदान्तैर्महानन्दादिः पदैः सह क्रमेण पञ्चाकानि, सहानन्देत्यपिक चित्पाठः ॥ २५ ॥ पतस्यपुरश्चरणादिमाह—

जप्त्वेति ।

जप्तवा लक्षमिमं मन्त्रमयुतं पायसैर्हुनेत्। पूर्ववद्दूर्वयाजुह्नदायुदीर्घतंरलभेत्॥ २६॥

इमं मन्त्रं छक्षं जप्त्वापायसैरयुतंद्वनेत् जुद्ययात् एवं मन्त्रं संसाध्यपूर्ववद्दूर्वयाऽङ्करकैः दुग्धवृतमिलितेर्छक्षमेकंजुद्ध्यात्। क्षपंद्य दीर्घतरमतिदातमायुः शक्षोति ॥ २६ ॥

द्वारयन्तमिति-

दारयन्तं वकं दोभ्यी कृष्णं संगृह्य तुण्डयोः। स्मरन् शिश्रुनामातङ्केरपृष्टाऽन्यतरमभ्यसेत्॥ तुष्जप्ततिलजाभ्यङ्गाद्रवेयुः सुखिनश्च ते॥ २०॥

शिशुनां बालानामातङ्कमयेलसुपस्यितं तान् वालान् स्पृष्टाः कण्णस्मरन् अन्यतरमुकेष्वकंमन्त्रमध्यसञ्जन्यात् कीडशंक्षणं कः राभ्यांतुण्डयोः संगृह्य वकनामानमसुरं विदारयन्तं तन्मन्त्रजप्तः तैलाभ्यक्षात्तेवालाः सुखिनोभवन्ति स्मरित्ति शिशुनामानं कृष्णिः समरम् के शिरसिस्पृष्ट्वांज्ञप्यादितिवोद्धव्यमत्रदंशाष्टादशाक्षरयोः विशेषध्यानमिति त्रिपाठिनः॥ २७॥

अस्मिन्नेववाळरक्षार्थेऽन्योपिमन्त्रोस्तात्याह— अन्नाप्यन्य इति ।

अञ्चाऽप्यन्यो मनुर्वालवपुषे वहिबल्लमा । गोस्चायां कणहेणुं चारयन्तं पश्चस्तथा ॥ २८॥

वालवपुषे इति स्वरूपंवन्दिवल्लभोतिस्वाहा अस्मिन्नर्थेगोरक्षायां च विशेषध्यानमाह कणदिति वेणुवादनपरं पश्रृँश्चारयन्तं कृष्णं-स्मरन् जप्यात्॥ २८॥

अस्मिश्रेषवालकरक्षार्थगोरक्षायां च मन्त्रान्तरमाह— उक्त्वेति ।

उक्त्वा गोपालकपदं पुनर्वेदाधराय च।

वासुदेवाय वर्मास्त्रशिरांस्य छादशाक्षरः ॥ २९ ॥ गोपालक इत्युक्त्वापुनवेशधराय इत्युक्त्वाबासुदेवायेतिवदेत् वर्महुम् अस्त्रं फ्रिकिशिरः स्वाहा एकानियदेत् एवं सति अष्टा-दशाक्षरोभवति ॥ २९ ॥

मनोर्नारदगायत्रीकृष्णष्यीदिरनेनवा। कुर्योद्गोपालसंरक्षामाचकाचिक्तना बुधः॥ ३०॥

अस्यपूर्वीकस्यचमनोर्नारदोमुनिगीयत्रीच्छन्दः श्रीकृष्णोदेवता अनेनवामन्त्रेणउक्तद्रव्यादिनावागापालरक्षांकुर्यात कीडरोन आच-क्राचकुर्युक्तेन ॥ ३० ॥

विषद्दरणप्रयोगमाह— कुम्भीनसेति ।

कुम्भीनसादिश्वेडाचौँ दृष्टमुद्धि स्मरन् हरिस्। चत्यन्तं कालियफणारके उन्यतरमभ्यसेत् ॥ ३०॥ दशा पीयूषवर्षिण्या सिश्चन्तं तत्ततुं बुधः। तर्जयन् वामतर्जन्या तं द्राब्बोचयते विषात् ॥३२॥

कुम्भीनसादिश्वेडात्तौं सर्पविषपीडायाम् । कुम्भीनसास्तु ते सर्पा ये स्युर्देष्टिविषोटवणाः ॥ इति घरणिः ।

आदिपदाद्वृश्चिकादिसंग्रहः द्ष्टमुद्धिं आत्तमस्तके स्पृष्ट्वा का-िलयः नागिवशेषस्तस्यफणासैवरङ्गभूमिस्तत्रनृत्यन्तं स्मरम् अन्य-तममन्त्रमभ्यसेत् जपेत् कीदशं हरिं तत्तनुंशरीरम् अमृतवर्षिण्या दृष्ट्या सिचन्तं किंकुर्वनस्मरेत् बामतर्जन्यातर्जयन् एवं सति तं दृष्टं मन्त्री द्राक्शीघ्रंविषान्मोचयेत् अत्रदशाष्टादशाक्षरयोविंशेष-भ्यानमितित्रिपाठिनः ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

प्रयोगान्तरमाह— बापूर्येति ।

आपूर्वकल्यां तोषैः स्मृत्वा कालियमद्नम् । जप्त्वाऽष्टदातमासिश्वेदिषिणं स सुखी भवेत्॥३६॥

कलशंतोयैरापूर्याऽनन्तरङ्कालियमर्दनंदेवं स्मृत्वा ऽऽष्टाधिकं शतं जप्त्वातेनकलशेनविषिणं विषयुक्तम् आसिश्चेत् अनन्तरं-विषात्सुस्तीभवति ॥ ३३ ॥

काल्रियमदैनमन्त्रमाह— काव्यमध्य इति ।

काव्यमध्ये लियस्यान्ते फणामध्येदिवर्णकात् । उक्तवा पुनर्वदेन्त्रत्यङ्करोति तमनन्तरम् ॥ ३४ ॥ नमामि देवकीपुत्रमित्युक्तवा तत्यशब्दतः । राजानमच्युतं ब्रूयादिति दन्तलिपिर्मनुः ॥ ३५ ॥

काव्य इत्यक्षरद्वयोर्भध्ये छियस्योति स्वरूपम् एतस्यान्ते फणा-मध्योदि इति स्वरूपम् इत्यन्तान् वदेत् अनन्तरं नृत्यं करोति-तमिति अनन्तरं नमामिदेवकीपुत्रम् इति वदेत् अनन्तरं नृत्य- शब्दतः चृत्यशब्दान्ते राजानमच्युतामिति ब्र्यादित्यनेन प्रकारेण वन्ति छिपद्वात्रिशदक्षरोमन्त्रः कथितः ॥ ३४ ॥ ३५ ॥

अस्य मन्त्रस्य अङ्गादीनिदर्शयति— अस्येति ।

अस्याऽङ्गान्यङ्घिभिन्धस्तैः समस्तैनरिद् मुनिः। छन्दोऽनष्टुप्देवता च कृष्णः कालियमदेनः॥३६॥ अस्य मन्त्रस्य न्यस्तैरेकैकम् अङ्घिभिश्चतुर्भिः पादैः समस्तै-र्मन्त्रात्मकैश्चाङ्गानिपञ्चाङ्गानिकिथतानि मुनिः नारदः छन्दो ऽनुष्टुप् कालीयमर्दनः कृष्णोदेवता॥ ३६॥

पुरश्चरणमाह— जप्य इति।

Ì.

•

जप्यो लक्षं मनुरयं होतन्यं सर्पिवाऽयुतम् । अङ्गदिक्पालवज्रायौरर्चनाऽस्य समीरिता ॥ ३०॥

अयं मन्त्रः लक्षं जप्यः सर्पिषाघृतेन पुनरयुतं होतव्यम् अङ्ग- । दिक्पालवज्राद्यैस्त्रिभिरावरणैरर्चनापूजाकथिता ॥ ३०॥

प्रयोगमाह— क्रियेति।

किया सर्वा च कर्तव्याविषयी पूर्वमीरिता। सहज्ञोऽनेन जगति नहि क्ष्वेडहरो मनुः॥ ३८॥

पूर्वमन्त्रकथिता विषम्नी सर्वा किया अमुनैवमन्त्रेण कर्त्तव्या हियतः जगतिसंसारे अनेनमन्त्रेण सदशः समानः स्वेडहरः वि-षहरोनास्ति॥ ३८॥

विषम्नं प्रयोगान्तरमाह— अङ्गेरिति ।

अङ्गैः शुकतरोः पिष्टैर्गुलिका घेनुवारिणा । आननस्याऽञ्जनालेपैर्विषद्नी साधिताऽसुना॥३९॥ शुकतरोः करश्चद्वश्वस्येति भैरवित्रपाठिनः किंशुकद्वश्वस्येति ब्रुदीपिकाकारः अक्रैस्विगिरिति रुद्रघरः पञ्जाङ्गेरिति त्रिपादिनः घेतुवारिणासवत्सागोम्त्रेण पिष्टेः संपादितागुल्लिका अमुनामन्त्रे-णसाधितासत्विषष्ठी भवति कैराननस्याऽञ्जनाल्लेपप्रकारैः ॥ ३९ ॥ अधुनाप्रयोगान्तरं दर्शयति ।

उद्दण्डेति ।

उद्दण्डवामदोर्दण्डघृतगोवर्धनाचलम् । अन्यहस्ताङ्गलीव्यक्तस्वरवंद्यापिताननम् ॥ ४० ॥ ध्यायन् हरिं जपन्मन्वोरेकं छत्रं विना ब्रजेत् । वर्षवाताद्यनिभ्यः स्याद्भयं तस्य नहि कचित्॥४१॥

उत्तोलितो यो वामवाहुदण्डस्तेनघृतो गोवर्धनाचलीयेन तम् अन्यहस्ताङ्गुलिभिः व्यक्तस्वरोयस्य बंशस्यतशार्पितमाननं येनतम् प्रवसूतं हरिचिन्तयन् मन्वोर्दशाष्टादशाक्षरयोरेकं जपन् छत्रं वि-नामजेत् यस्तस्य वृष्टिवायुवज्ञादिभ्योभयं कापिनविद्यते ॥४०॥४१॥

प्रयोगान्तरमाह्— मोघेति ।

मोघमेघौघयत्नापगतेन्द्रं तं स्मरत् हुनेत् । स्वयणेरयुतसंख्यातेरनादृष्टिर्न संदायः ॥ ४२ ॥

मोघोनिष्पलोयोमेघसमृहस्तस्य यत्नः तेनापगतः इन्द्रो यस्मात् तमेताहर्शहरि चिन्तयन् अयुतसंख्यातैर्छवणेर्जुहुयात् अनन्तर-मनाबृष्टिर्भवति नात्र संशयः ॥ ४२॥

प्रयोगान्तरमाह— क्रीडन्तमिति ।

क्रीडन्तं यमुनातोये मज्जनप्रवनादिभिः। तच्छीकरजलासारैः सिच्यमानं त्रियाजनैः॥४३॥ ध्वात्वाऽयुतंत्रयःसिक्तैः द्वनेखानीरतर्पणैः॥

साष्ट्रिभेवत्यकालेऽपि महती नाऽत्र संकायः ॥४४॥ यसुनाजकेमजनोत्मजनैः कीडन्तं कीडांकुर्वन्तं पुनः कीडग्रं प्रियाजनैः रुक्मिणीप्रमृतिभिस्तच्छीक्रप्जलासारैः यमुनाजलधाः राक्ष्पैः सिच्यमानम् एवंभूतं कृष्णं ध्यात्वावानीरतर्पणैः वेतससः मिद्धिः पेयःसिक्तेर्दुग्धोक्षितैरयुतं जुहुयात् एवं सति अकालो-ऽपि महतीवृष्टिभविति नात्र संशयः॥ ४३॥ ४४॥

अनेनैवध्यानेन प्रयोगान्तरमाह— अमुमेवेति ।

अमुमेव स्मरन् मृद्ध्नि विषस्फोटज्वरादिभिः। सदाहमोहैरार्जस्य जपेच्छान्तिर्भवेत् क्षणान्॥४५॥

दाइमोहसहितैर्विषस्फोटज्वरादिभिरार्तस्य मुद्धिन मस्तके अ-मुमेवपूर्वोक्तरुपं कृष्णं ध्यात्वाजपेत् अनन्तरं तस्यपीडितस्य क्षणाद् शान्तिः स्वास्थ्यं भवति ॥ ४५ ॥

प्तस्यामेवाऽचौंप्रकारान्तरमाह— अथ वेति ।

अथवागरुडारूढं वलप्रशुम्नसंयुतम् । निजज्वरविनिष्पिष्ठज्वराभिष्टुतमच्युतम् ॥४६॥ ध्यात्वा ज्वराभिभूतस्य सृद्ध्र्म्यन्यतरमभ्यसेत् । शान्ति वजेदसाध्योऽपि ज्वरः सोपद्रवः चणात्४०॥

अथवाज्वराभिभूतस्य मस्तकेऽच्युतं ध्यात्वा अन्यतरम् द्वयो-भैध्ये एकं मन्त्रम् अभ्यसेत् जपेत् कीदशम् अच्युतं गंवडारूढं पुनः कीदशं वळप्रधुम्नाभ्यां संयुतं पुनः कीदशं निजज्वरेणवैष्णवज्व-रेणशीताख्येनाऽऽयुधरूपेणविनिष्पिष्टः चूर्णितो यो रौद्रज्वरज्ञणा-ख्यायुधरूपस्तनस्तुतम् अनन्तरम् अस्याऽसाध्योपिज्वरः शीघ्रमेव नाशं गच्छति कीदशोज्वरः उपद्रवोगात्रपीडादि तत्सहितः॥४६॥४०॥

अनेनैव ध्यानेन प्रयोगान्त्रमाह— ध्यात्वेति।

हवात्वैवमग्रावभयच्ये पयोऽक्तेश्चतुरङ्गुलैः। जुहुवाद्यमाखण्डैरयुतं ज्वरज्ञान्तये॥ ४८॥ पत्रं पूर्वोकक्षं रूपां ध्यात्वा बन्ही सम्पूज्यन्तरज्ञान्त्यभे स तुरङ्गुलपरिमितेर्दुग्धसिकैरमृताखण्डेर्गुङ्ग्चीखण्डेर्गुतंजुहुयात्॥४८॥ प्रयोगान्तरमाह—

निशातेति।

निशातशरनिभिन्नभीष्मतापनुदं हरिम् । स्मृत्वा स्पृशन् जपेदार्त्ते पाणिभ्यां रोगशान्तये॥४९॥

Þ

निशातः तीक्ष्णो यः शरस्तेन निर्भिन्नो विद्धो योमीष्मस्तस्य यस्तापस्तंद्दरित एवंभूतं हरिष्यात्वा आर्त्तज्वरादिपीडितं पाणिभ्या स्पृष्टाज्वरनाशार्थं मन्वोरेकतरंजपेत्॥ ४९॥

प्रयोगान्तरमाह— अपमृत्युविनाशायेति ।

अपमृत्युविनाशाय सान्दीपनिस्ततप्रदम् । ध्यात्वाऽमृतलताखण्डैः क्षीराक्तैरयुतं हुनेत्॥५०॥

सान्दीपनिः कृष्णगुरुः तस्य सुतप्रदं कृष्णध्यात्वा अमृतल-ताखण्डैः गुद्भचीसण्डैः श्लीराक्तिरुग्धासिकैरयुतंहुनेत् जुहुयात् कस्मै अपमृत्युरकालमरणं तस्य विनाशाय निवृत्तये ॥ ५०॥

प्रयोगान्तरमाह्— सृतपुत्रायेति ।

मृतपुत्राय ददतं सुतान् विप्राय सार्जुनम् । ध्यात्वा लचं जपदेकं मन्वोः सुतविवृद्धये ॥५१॥

मृतपुत्राय विप्राय पुत्रान् ददतं सार्ज्जुनं अर्ज्जुनसहितं ध्या-त्वामन्वोरेकं लक्षं जपेत् किमर्थे सुतवृद्धिनिमित्तम् ॥ ५१ ॥

प्रयोगान्तरमाह—

पुत्रजीवेति ।

पुत्रजीवेन्धनयुते जुहुयादनलेऽयुतम् । तत्फलैर्मधुराक्तैः स्युः पुत्रा दीर्घायुषोऽस्य तु ॥५२॥

जीयापुत्रेति यस्य प्रसिद्धिः तस्य इन्धनेन युते संपादिते वन्ही तत्क्लैः पुत्रजीवाफलैर्मधुराजैक्षिमध्वकैर्मन्वेरिकेनाऽयुतं जुडुयात अनन्तरम् अस्य होमकर्त्तुः पुत्राः दीर्घायुषो भवन्ति ॥ ५२ ॥

प्रयोगान्तरमाह— श्लीरेति ।

श्चीरहुकाथसंपूर्णमभ्यच्ये कलशं निशि। जप्तवाऽयुतं प्रगे नारीमाभिषिश्चेद् द्विषद्दिनम्॥५३॥ सा वन्ध्याऽपि सुतान् दीर्घजीविनो गदवर्जितान्। स्रभते नाऽत्रसंदेहस्तज्जप्ताज्याशिनी सती॥५४॥

कल्हापूरणविधानेन श्लीरवृश्लकाथेन सम्पूर्ण कल्हां निशिरात्री सम्पूज्याऽयुतं जप्त्वा प्रगे प्रातःकाले पुत्रार्थिनी स्त्रियं द्विषट् दिनं द्वादश दिनानि व्याप्याऽभिषिञ्चेत अनन्तरं साऽभिषिका वन्ध्या ऽपि अपत्यजननसमययोग्या अजिनतापत्याऽपि पुत्रान् दीर्घायुषो-रोगरहितान् प्राप्ताति किम्भूता सती मन्त्रजप्ताज्यभोजिनी सती अत्रार्थि सन्देही नाहित ॥ ५३ ॥ ५४ ॥

प्रयोगान्तरमाह — प्रातरिति ।

> पातवीचयमा नारी बोधिच्छद्युटे जलम् । मन्त्रयित्वाऽष्टोत्तरदातं पिवेत्युत्रीयती भ्रुवम् ॥५५॥

प्रातः काले वाचंयमा मौनिनी पुत्रीयती आत्मनः पुत्रमिच्छन्ती बोधिच्छद्रपुटे पिष्पलपत्रपुटे जलं मन्वोरन्यतरेणाष्टोतरदातं जप्तं

मासं व्याप्य पिषेत् अनन्तरं पुत्रं प्राप्नोतीति शेषः। जलपानमन्त्रमाह् ।

देवकीपुत्रेति।

A

अत्र प्रसङ्गात् अस्मिन् प्रन्थे अनुक्तोऽपि सन्तानगोपालमन्त्रः कथ्यते । तथ्या ।

देवकीपुत्र गोविन्द बासुदेव जगद्गुरो । देहि में तनयं कृष्ण त्वामहं रारणं गतः ।

अस्य मन्त्रस्य नारदोमुनिः अनुष्टुप्छन्दः सन्तानप्रदोगो-पालकृष्णोदेवता परैर्व्यस्तैः समस्तैर्वा पञ्चाङ्गानि । ध्यानं यथा । राष्ट्रस्वक्रघरं कृष्णंरथस्थंच चतुर्भुजम् । सर्वाभरणसन्दीप्तं पीतवाससम्बयुतम् । मयूरपिच्छसंयुक्तं विष्णुतेजोपवृहितम् । स्मर्पयन्तं विपाय नष्टानानीय वालकान् । कृष्णामृतसंपूर्णदृष्ट्येक्षन्तं च तं द्विज्ञमिति ॥ ५५ ॥

प्रयोगान्तरमाह—

प्रहितामिति।

प्रहितां काशिराजेन कृत्यां कित्वा निजारिणा।
निजासा तनगरीं दहन्तं भावयन हरिम् ॥ ५६॥
त्वस्नहाकीर्डुनेदान्नौ सर्षपैः सप्तवासरम्।
कृत्या कर्तारमेवाऽसौ कुपिता नाशयेद् ध्रुवम्॥५०॥

प्रदितां प्रेषितां काशीश्वरेण कृत्यां घातकवीं निजारिणा नि-जचकेणिक्षत्वा अनन्तरं तत्तेजसा तस्य काशिराजस्य नगरी-दहन्तं कृष्णं भावयन् स्वस्तेहाकैः सर्षपतैल्युकैः सर्षपैः सप्त-दिनानि व्याप्य रात्रौ मन्वोरेकतरेण जुहुयात् अथाऽनन्तरम् असौ कृत्या कृदा सती श्रुवं निश्चितं कर्षारमेव नाशयेत्॥ ५६॥ ५७॥

प्रयोगान्तरमाह—

आसीनमाश्रमे दिन्ये बद्रीषण्डमण्डिते। स्पृज्ञान्तं पाणिपद्माभ्यां घण्टाकर्णकलेवरम् ॥५८॥ ध्यात्वाऽच्युतं तिलैर्छक्षं हुनेलिमधुराप्लुतैः। मुक्तये सर्वपापानां ज्ञान्तये कान्तये तनोः॥५९॥

हो

वदरीकुण्डोवदरीसमूहस्तेनमण्डिते शोभितेदिव्येज्त्कृष्टे आ-श्रम आसीनम् । उपविष्टं तथा हस्तपङ्कजाभ्यां घण्टा करणस्यमहादेवमूर्त्तेः कस्यचिन् महादेवमक्तस्य वाकलेवरंश-रारंस्पृशन्तमस्युतनस्यात्वातिलैः त्रिमधुराष्ट्रतेष्ट्रेतमधुरार्करामि- भितिमन्द्रोरेकेनलक्षं जुहुयात् किमर्थमोक्षाय तथा सकलपापानां विनादार्थि तथा तनोदेहस्यकान्त्यदीप्त्यर्थम् ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

प्रयोगान्तरमाह— द्वेषयन्तमिति ।

द्वेषयन्तं रुक्मिवलौ यूतासकौ स्मरन् हरिम्। जुडुयादिष्ठयोद्धिष्ट्ये गुलिका गोमयोद्भवाः॥ ६०॥ यूतासकौ यूतकर्मकुर्वन्तौ रुक्मिवलभद्दो द्वेषयन्तंपरस्परं द्वेषमु-त्पादयन्तंहरिस्मरन् गोमयोत्पन्ना गुलिका मन्वोरेकेन जुडुयात् । अत्र सहस्रहोमोवोद्धव्यः।

अनुक्तायान्तु संख्यायांसहस्रंतत्रनिर्दिशेत्। इति वचनात्।

ज्वलब्रहिमुखैर्वाणैर्वर्षन्तं गरुडध्वजम् धावमानं रिपुगणमनुधावन्तमञ्जुतम् ॥ ६१ ॥ ध्यात्वैवमध्यसेन्मन्वोरेकं सप्तसहस्रकम् । जनादनं भवेदेतद्विपूणां सप्तमिदिनैः ॥ ६२ ॥

ज्वलन् देदीप्यमानो योवन्दिस्तद्वनमुखंयेषां तैर्वाणैर्वर्षन्तंताङ-यन्तं तथा गरुडारूढं तथा धावमानं राष्ट्रसम्दमनुपश्चाद्धावन्तं हृदिस्यात्वामन्वोदिशाष्टादशाक्षरयोरेकं समसद्दममभ्यसेत् जपेत् एवं कृते स्तिपतस्यशसूणां सप्तिभिदिनेरुखाटनं भवतिस्वदेशाद्पसा नं भवति ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

प्रयोगान्तरमाह— उत्तक्षिप्तेति ।

उत्क्षिप्तवत्सकं ध्यायम् कषित्थक्तस्यारियम् । अयुतं प्रजेषस्याध्यमुकाटयति तत्क्षणात् ॥ ६३ ॥ उत्क्षितसर्वक्षिकोयन्सेवन्सक्योकसकास्योयेनतथा क्यित्य- स्यफलंहरतीति कृष्णंध्यात्वामन्त्रोमध्येएकमयुतंजपेत् । अनन्तरं तत्क्षणारशीव्रमेवसाध्यमुचादनीयमुचादयित ॥ ६३॥

प्रयोगान्तरमाह— आत्मानमिति ।

आत्मानं कंसमथनं ध्यात्वा मञ्चान्निपातितम् । कंसात्मानमरिं कर्षन् गतासुं प्रजपेन् मनुम् ॥ ६४॥ अयुतं जुहुयाद्वाऽस्य जन्मोडुतस्तर्पणैः । अपि सेवितपीयूषो म्रियतेऽरिर्नसंश्चायः ॥ ६५॥

आत्मानं कंसमधनं कृष्णंध्यात्वाकंसमधनात् मनोरैक्यं विश् जिन्त्य तथा रिपुंकंसस्वरूपम् अपगतप्राणं ध्यात्वारिपुकंसयोरभेदं विचिन्त्येति भावः मञ्जाद्धःकृतम् आकर्षयन् आकर्षणं भावय-न्मन्वोरेकमयुतं जेपत् अस्यरिपोः जन्मोडुतक्तर्पणैः समिद्धिर्जुयाच

कारस्करोऽथधात्रीस्यादुद्धम्वरतसः पुनः। जम्बूखदीरकृष्णाख्यावंशापिष्पलसंश्वकी। नागरोहितनामानो पलाशास्त्रसंश्वकी। अम्बष्टविल्वार्ज्जनाख्याविकञ्कतमहीरुहः। बहलः सबलः खर्ज्जर्भण्डिलः पनसार्कको। शमीकदम्बाम्रनिम्बमधुका ऋक्षशाखिनः। इति। सप्तविश्वतिनक्षत्राणांवृक्षाः।

जन्मनक्षत्रवृक्ष एवं कृतेसेवितपीयूषोपिम्नियतेनात्रसंशयः॥६४॥६५॥ इदं प्रयोजनं प्रकारान्तरेणापिभवतीतिदर्शयति । अथवेति ।

अथवा निम्वतैलाक्तेर्द्धनेद्धोभिरक्षजैः । अयुतं प्रयतो रात्रौ मरणाय रिपोः क्षणात् ॥ ६६ ॥ निम्वतैलसिकैः अक्षजैः विभीतकसमिक्तिः प्रयतः पविषः सन् रात्रीमन्वोरेकेन अयुतं हुनेत् किमर्थ रात्रोः शिघ्रविनाशाय ॥ ६६ ॥ अस्मिन्नेवार्थे प्रयोगान्त्रसाह

दोषारिष्ठदलव्योषकार्पासास्थिकणौर्निशि ॥ द्वनेदेरण्डतेलाक्तैःसमज्ञानस्थोऽरिज्ञान्तये ॥ ६७ ॥

दोषाहरिद्वा अरिष्टदलं विभोतकपत्रमिति रुद्रधरः मल्लातक-पत्रमितिरुद्रधरः निम्वपत्रमिति भैरवत्रिपाठिनः व्योषन्त्रिकदु-कं कार्पासाऽस्थिकार्पासवीजं कणः पिष्पलीपत्रैर्मिलितेरेरण्डते-लिसक्तैः स्मज्ञानस्थः मृतसंस्कारस्थानस्थः सन् निशिरात्रौम-न्वोरेकेनजुहुयात् किमर्थे शत्रुनाशार्थम् ॥ ६७ ॥

रागान्मारणप्रयोगे प्रायश्चित्तमाह— नशस्तमिति ।

न शस्तं मारणं कर्म कुर्याचेदयुतं जपेत्। हुनेद्वा पायसैस्तावत् शान्तये शान्तमानसः॥ ६८॥

मारणं कर्म शिष्टजनस्य न प्रशस्तं तथा अपियादिवारागात् कुर्यात्तदामन्वोर्मध्येएकं मन्त्रम् अयुतं जपेत् परमान्नेनवा अयुतं ज्ञह्यात् शोन्तये पापनाशाय शान्तमानसोनिर्मत्सरः॥ ६८॥

प्रयोगान्तरमाह— जयकाम इति ।

À

10

4

ñ

जयकामो जपेल्लचं पारिजातहरं हरिम् । स्मरन् पराजयस्तस्य न कुतश्चिद्धविष्यति ॥ ६९॥

जयकामः पुमान् वलादिन्द्रसकाशात्स्वर्गस्थपारिजातापहारिणं कृष्णं भावयन् मन्वोरेकं लक्षं जपेत् एवं कृतेतस्य भङ्गः कस्मादः पिनभविष्यतीति ॥ ६९ ॥

प्रयोगान्तरमाइ—

## सटीकक्रमदीपिकायाः

पार्थ इति ।

पार्थे दिशन्तं गीतार्थे व्याख्यासुद्राकरं हरिस् । रथस्थं भावयन् जप्यादर्भवृद्धे शमाय च ॥ ७० ॥

पार्थे अर्ज्जुनेगीतार्थे दिशन्तं कथयन्तं तथा ब्याख्यामुद्राकरे-यस्यतम् उत्तानतर्जन्यङ्गुष्ठयुताव्याख्यामुद्रा तथा रथारूढं हरि-भावयन् मन्वोरेकं छक्षं जपेत् किमर्थं धर्मोत्परयर्थं मोक्षार्थञ्च ॥७०॥

प्रयोगान्तरमाह—

ळक्षामिति।

लक्षं पलाशकुसुमैर्डुनेचो मधुराप्लुतैः । व्याख्याता सर्वशास्त्राणां स कविवादिराङ् भवेत्॥७०॥

यः पळारापुष्पेर्धृतमधुरार्करामिश्रेमन्वोरेकेनळक्षं जुद्दुयात् सः सकळशास्त्राणां व्याख्याताकविराट्कविश्रेष्ठश्चभवेत् ॥ ५९ ॥

प्रयोगान्तरमाह— विद्वेति ।

विद्यवस्पघरं प्रोद्यद्वानुकोटिसमग्नुतिम् ।
द्वृतचामीकरिनभमग्निसोमात्मकं हरिम् ॥ ७२ ॥
स्वकाग्निदास्याङ्घिपङ्कजं दिव्यभूषणम् ।
नानायुघघरं व्यासविद्याकाशावकाशकम् ॥ ७३ ॥
राष्ट्रपूर्यामवास्तृनां शरीरस्य च रक्षणे ।
प्रज्ञपेन्मन्त्रयोरेकतरं ध्यात्वैवमाद्रात् ॥ ७४ ॥

विश्वकपधरम् पतद्व्याचष्टे उद्यदादित्यकोटिसमानकान्ति तथा द्रवीभृतसुवर्णतुल्यं तथा अग्निसोमस्वक्षपं सूर्यसीमान्त्रमक्षिति त्रिपाटिनः तथा सूर्याग्निबद्धज्ज्वलं मुखं पादपद्यं यस्य तथा चारुभूषणं तथाविविधशस्त्रधरं तथा व्याप्तसंसाराकाशाम्य-न्तरम् पतादशं हरि ध्यात्वा आदरात् मन्त्रश्रोरेकं जपेत् किमर्थ राष्ट्रीदेशः पूर्नगरं प्रामो १ इपजनवासस्थानं वास्तुपकगृहस्वामि वासः क्षेत्रम इति गोविन्दामिश्राः वस्त्विति पाठे हिरण्यादि एतेषां शरीपस्य च रक्षणेरक्षानिमित्तम् ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

प्रकारान्तरमाह— अथ वेत्यादि ।

अथवा व्यस्तसर्वाङ्घिरचिताङ्गार्ज्जुनर्षिकम् । त्रिष्टुप्छन्दसिकं विश्वरूपविष्णवधिदैवतम् ॥ ७५॥ जपेद्गीतामनुं स्थानेष्ट्रषीकेशाचमाज्यकैः । हुनेद्वा सर्वरक्षायै सर्वदुःखोपशान्तये ॥ ७६॥

> इति श्रीकेशवभद्याचार्य्यविरचितायां क्रमदीपिकायां षष्ठः पटलः ॥ ६॥

अथवा स्थानेह्यिकेशाद्यंगीतामनुं जपेत् किंभूतं मनुं ध्यस्तम् एकेकं सर्वे समस्ता ये अङ्ग्रयः पादचतुष्टयंतैः रचितं-म् अङ्गं पञ्चाङ्गम् अर्जुनः ऋषिर्यत्रतं ध्यस्तसर्वाङ्ग्रिरचिताङ्गश्चा-र्जुनऋषिकश्चेति द्वन्द्वः तं त्रिष्टुप्छन्दो यत्रतं विश्वक्रपोविष्णुर-धिदेवता यस्य तम् आज्यकेष्ट्रतेष्ठनेद्वा वाशब्दः समुख्ययेष्ठनेत् टीका-न्तरेडकप्रयोगेषु यत्र जपहोमयोः संख्या न उक्ता तत्र संनिधानो-का गृह्यते तद्भावेऽष्टोत्तरंसहस्रंशतं वा अष्टीसहस्राणीत्येके । जगन्मोहनाख्यतन्त्रे ।

ळक्षं वाष्ययुतं वापि सहस्रं शतमेव च । कार्याणां गौरवान्मन्त्रीतत्तद्धोमंसमाचरेत्॥ ७५ ॥ ७६ ॥

इति श्रीक्रमदीपिकायां विवरणे षष्टः पटलः ॥ ६॥

अनेकमन्त्रकथनार्थं सप्तमं पटलमुपकामाति । बक्ष्य इत्यादिना ।

वक्ष्येऽक्षयधनावाष्त्यै प्रतिपत्तिं श्रियः पतेः। सुगुप्तां धननाथाचैर्घन्यैर्या क्रियते सदा ॥१॥

3

". **U** 

श्रियः पतेर्गोपालस्य प्रतिपत्तिध्यानं मन्त्रपूजाध्यानादिप-कारं वा वक्ष्ये या प्रतिपत्तिर्धननाथाद्यैः कुवरप्रसृतिभिर्महा-धनैः क्रियते कस्यै अक्षयमिवनाशि यद्धनं तत्प्राप्त्यै सुगुप्तां ना-त्यन्तप्रकटितां द्विजैरित्यर्थः १

द्वारवत्यामित्यादि सप्तऋोकैर्मध्यकुलकम्।

द्वारवत्यां सहस्रार्कभास्वरैभवनोत्तमैः। अनल्पैः कल्पवृचैश्च परीते मग्डपोत्तमे॥ २॥

अच्युतो ध्येयः कुत्र द्वारवस्यां मणिमण्डेप मणिसिहासनाम्बुजे आसीनो द्वारकानगरीगतमणिमण्डपावस्थितमणिमयसिहासन-पद्मोपिवष्टः मणिमण्डेपे कीटरो भवनोत्तमः गृहोत्तमैः कल्पवृक्षश्च परीते वेष्टिते किम्भूतैः सहस्रसूर्याः तद्वद्वास्वरैर्दीतैरनल्पैविंस्तरैः २

पुनः की हशे।

ज्वलद्रत्नमयस्तम्भद्वारतोरणकुङ्यके । फुल्लस्रगुल्लसचित्रवितानालम्विमौक्तिके ॥ ३ ॥

ज्वलन्तिदीप्तानियानिरत्नानि तन्मयंतत्प्रधानंस्तम्भः गृहाधा रभूतं द्वारतोरणं कुड्यं भित्तियेत्र तस्मिन् प्रफुल्लाविकासनीयास्नक् पुष्पमालाउल्लस्चलोममानं पवित्रं नानाप्रकारं वितानं तत्रालिक्व-मौक्तिकंयत्र तत्र॥३॥

पुनः कीहशे मणिमण्डपे।

पद्मरागस्थलीराजद्रत्ननचोश्च मध्यतः । अनारतगलद्रत्नसुधस्य स्वस्तरोरधः ॥ ४ ॥ पद्मरागमयीयास्थली राजदेवीप्यमानरक्षमयी च यानव तयोर्मध्ये स्वस्तरोः पारिजातस्याधः स्वस्तरोः किंभूतस्य अनारतं सर्वदागलन्तीरत्नमयी सुधा असृतं यस्य तस्य ॥ ४ ॥

पुनः कीहरोमणिमण्डपे

रत्नप्रदीपावालिभिः प्रदीपितदिगन्तरे । उचदादित्यसंकाशे मणिसिहासनाम्बुजे ॥ ५ ॥

रत्नप्रदीपाविक्षिमिज्वेलद्रत्नैः प्रदीपितम् उद्गासितं दिशामन्तरा-लम् अवकाशो यत्र मणिसिहासने किंभूते उद्यन् प्रादुर्भवन् य आदित्यस्तस्य सङ्घाशे सद्दशे॥ ५॥

अच्युत:

किम्भूतः।

समासीनोऽच्युतो ध्येषो द्वतहाटकसंनिभः। समानोदितचन्द्रार्कतिहत्कोटिसमद्यतिः॥ ६॥

द्रुतहाटकसाम्निमः द्रवीभृतस्वर्णतुल्यः समानोदिता एकदो-द्गता या चन्द्रार्कानां कोटिः तिष्ठतामपि कोटिः तत्समा-द्युतिर्थस्य सः॥६॥

पुनः किम्भूतः—

सर्वाङ्गसुन्दरः सौम्यः सर्वाभरणभूषितः॥ पीतवासाश्चकशङ्कगदापद्योज्वलद्भुजः॥ ७॥

सर्वाक्षेत्रमुखादिना सुन्दरोरम्यः सौम्योऽनुद्धतः सर्घाभरणेनकुः ण्डलाद्यलंकारेणभूषितः पातवासाःपीतेवाससीयस्यसः शङ्ख्यकग-दाप्रक्षेःउज्वलादीप्ताभुजायस्यसः॥७॥

पुन की इशः-

अनारतोच्छलद्रस्नधारोघकलदां स्पृदान् ॥ वामपादाम्बुजाग्रेण सुष्णता पल्लबच्छविम् ॥ ८॥

वामपादाम्बुजाप्रेण अनारतं सर्वदाउच्छलन्तीयारस्वधारातः स्याओघः प्रवाहोयत्रसंचासौकलसंख्रेति कर्मधारयः तंस्पृशन् वामः मपादाम्बुजाग्रेण किम्भूतेन पह्नवच्छविमुण्णताकिशलयकान्ति. स्रोरयता ॥ ८ ॥

अष्टमहिषीध्यानमाह—

रुक्मिणीसत्यभामेऽस्य मूर्झिरत्नौघधारया॥ सिञ्चिन्त्यौदच्चवामस्थेस्वदोःस्थकलक्षोत्थया॥ ९॥

रुक्मिणीसत्यभामेध्येयेकिम्भूते अस्यहरेमृद्र्भिशिरसिरस्नप्रवा-इधारयासिचन्त्यौ कीहरो दक्षवामस्थे अत्र रुक्मिणीदक्षिणेसत्या-वामे किम्भूतयाधारयास्वहस्तस्थघटोद्भवया॥९॥

नाग्नजितीसुनन्देच ध्येये-पतेकीरशे।

नाग्नजितीसुनन्दा च दिशन्त्यौकलशौतयोः॥ ताम्यां च दचवामस्थेमित्रविन्दासुलक्ष्मग्रे॥ १०॥

तयो रुक्मिणीसत्यमामयोः स्थानेरस्नघटौदिशन्त्यौद्दत्यौकी-हशेदश्रवामस्थे तथा मित्रविन्दासुलक्ष्मणेदश्चिणवामस्थेश्ययेकिम्मू-तेताभ्यांनाग्नजितीसुनन्दाभ्यां कलशेदिशन्तीभ्याङ्गलशंवदत्यौ॥१०॥

रत्ननचासमुद्घृत्यरत्नपूर्णी घटौतयोः॥ जाम्बबतीसुचीला च दिशन्त्यौदचवामगे॥ ११॥

तथा दक्षवामे जाम्यवतीसुद्यीलेचध्येयेकिम्भूते रक्षनद्यारक्ष-पूर्णीघटै।समुद्धृत्यतयोर्मित्रीवन्दासुलक्ष्मणयोर्दिदान्त्यौ ॥ ११ ॥

वहिः षोडशसाहस्रसंख्याताः परितः स्त्रियः॥ ध्येयाः सकलरत्नौघघारयुक्कलशोज्ज्वलाः॥१२॥

तद्वद्धिः परितः षोडशसाहस्रसंख्याताः प्रियाध्येयाः किम्भूताः कनकं सुवर्णे रत्नानिपद्मादीनितेषामोघः समृदः तस्यधारां युन-कीति तद्युक्यः क्रळसः तेनदीताः॥ १२॥

तद्वहिश्वाष्टनिधयोध्येयाः-कीरुगाः । तद्वहिश्राष्ट्रनिषयः पूरयन्तोषनैर्घराम् ॥ तद्बहिर्देष्णयः सर्वे पुरोबच्चसुरादयः॥ १३॥

घरांपृथ्वींघनैः पूरयन्तः तद्वद्विर्द्यणयोयादवाध्येयाः अनन्तरं पु-रोवत् दिश्चस्थिताः सुरादयः देवर्षिसिद्धाविद्याघरगन्धर्वप्रभृत-योरक्वाभिषेकं कुर्वन्तोध्येयाः॥ १३॥

ध्यात्वेति—

ध्यात्वैवं परमात्मानं विदात्यर्णे मनुंजपेत् ॥ चतुर्रुचं हुनेदाज्यैश्चत्वारिंदात्सहस्रकम् ॥ १४॥

एवं परमात्मरूपम् अशरीरिणं ध्यात्वाविंशत्यक्षरं मन्त्रं चतुर्रुक्षं-जपेत् आज्येर्धृतेश्चत्वारिंशत्सहस्रकं हुनेत् ज्ञहुयात्॥ १४॥

विशत्यक्षरमन्त्रमुद्धरति-

शकीति ।

शक्तिश्रीपूर्वकोऽष्टाद्शाणीविशतिवर्षकः॥ मन्त्रेणानेन सहशोमनुर्नेहिजगन्नये॥ १५॥

शक्तिःभुवनेश्वरीवीजं श्रीः श्रीवीजम् पतद्वीजद्वयपूर्वेकः पूर्वे-काष्टादशाक्षरमन्त्रः पवं विशस्यक्षरोभवतीत्यर्थः अनेनमन्त्रेणसद्द-शोमन्त्रोजगञ्जयेनास्ति ॥ १५ ॥

ऋष्यादिकंद्र्शयति-

ऋषिष्रिद्या च गायत्री छन्दः कृष्णस्तुदेवता ॥ पूर्वोक्तवदेवास्य चीजशक्त्यादिकल्पना ॥ १६ ॥

अस्यमन्त्रस्य वीजशक्तादिकल्पना पूर्वोक्तवत् दशाक्षरवत् तथा च दशाक्षरस्ययद्वीजादिकन्तदस्यापीत्यर्थः॥ १६॥

पूजाप्रकारमाह-कल्प इत्यादिना ।

कल्पः सनत्कुमारोक्तोमन्त्रस्या ऽस्योच्यते ऽधुनाः॥

## सटीकक्रमदीपिकायाः

पीठन्यासादिकं कृत्वा पूर्वोक्तकमतः सुधीः॥ १०॥ अस्यमन्त्रस्य सनत्कुमार्कथितः पूजाप्रकारः संप्रतिमयाकथ्यते पूर्वोक्तकमतः दशाक्षरोक्तप्रकारेणपीठन्यासप्राणायामादिकं कृत्वा॥१०॥ करस्रन्द्वाञ्चालितलेष्ट्वगषद्कं प्रविन्यसेत्॥ मन्त्रेण व्यापकं कृत्वा मातृकांमनुसंपुटाम् ॥ १८॥

संद्वारसिष्टमार्गेण दशतत्वानिविन्यसेत्॥ पुनश्चव्यापकं कृत्वा मन्त्रवर्णास्तनौन्यसेत्॥ १९॥

त्रभयकराङ्कुलिषु उभयकरतलेषु च षडङ्गानि क्रमान्न्यसेत्मन्त्रे । णेतिविद्यात्यक्षरमन्त्रेणव्यापकं सर्वतनौन्यासं कृत्वामातृकां मातृकाः । स्यासंग्रुत्तपुटाविद्यात्यक्षरपुटितप्रत्यक्षरां पूर्वोक्तमातृकास्थानेषु विन्यसेत् प्रयोगश्चर्धी अहीं नम इत्यादिः एवंभपर्यन्तं द्विराषृतिः सतो ही श्रीही श्रीनमः क्षी कींपं क्षी कीनम इत्यादिः संदारदृष्टि मागेणद्दात्वानिमहीसालेलप्रभृतीनि विन्यसेत् पुनरि विद्यात्य-क्षरमन्त्रेण व्यापकन्यासंकृत्वाविद्यतिमन्त्राक्षराणि तनौस्वद्यारिरे स्यसेत् ॥ १८ ॥ १९ ॥

अक्षरन्यासस्थानान्याद्यः मूर्झीति ।

मुर्विष्ठमालेश्ववोर्मध्येनेत्रयोः कर्ययोर्नसोः॥ आननेत्रिवृके कण्ठेदोर्मूले हृदि तुन्दके॥ २०॥ नाभौ लिक्ने तथा ऽऽधारेकट्योर्जान्वोश्चजङ्खयोः॥ गुल्फयोः पादयोर्न्यसेत्सृष्टिरेषासमीरिता॥ २१॥

मस्तकेमाले ललाटे सूमध्ये इत्यादावेककमक्षरं न्यसेत् आ-धारेलिक्षाधस्त्रिकोणस्थाने एवस्रिष्टिन्यासम्बारजकः॥ २०॥ २१॥

स्थिति ईदादिकांसान्ता संहतिश्चरणादिका ॥ विधायैवं पञ्चकृत्वःस्थित्यन्तंमुर्सिपञ्चरम् ॥ सृष्टिस्थिती च विन्यस्य षडज्जन्यासमाचरेत्॥ २२ ॥ ह्रदादिकांसांता स्थितिः हदयमारभ्यां ऽसपर्यन्तन्यासः स्थितिः संह्रतिश्चरणादिकापादावारभ्यमुर्द्धान्तन्यासः विधायेति एवं पञ्चवारान् स्थित्यन्तं न्यासं कृत्वा इति गृहस्थामिप्रायेण तथा पूर्वोक्तमुर्त्तिपञ्चरन्यासं कृत्वा पुनः सृष्टिस्थितीविन्यस्य सृष्टिस्थिन तिप्रकारेणमन्त्रवर्णान् विन्यस्य षडक्कन्यासमाचरेत्॥ २२॥

षडङ्गानिदर्शयति-

गुणेति ।

गुणाग्निवेदकरणकरणाक्ष्यक्षरैमेनोः ॥ मुद्रांवध्वाकिरीटाख्यांदिग्वन्धं पूर्ववचरेत् ॥ ध्यात्वाजप्त्वाचयेदेदेमूर्त्तिपञ्चरपूर्वकम् ॥ २३ ॥

मनोर्मन्त्रस्य गुणास्त्रयः अग्नयस्त्रयः वेदाश्चत्वारः करणमन्तःकरः णचतुष्टयं पुनः करणचतुष्टयम् अक्षिद्वयमेतरक्षरैर्मन्त्रसम्भवैः षडक्कानिकार्याणीत्यर्थः

मुद्रामिति

किरीटाख्यां किरीटाभिधांबद्ध्वा कृत्वाकिरीटाद्यामिति पाठे कौस्तुभश्रीवत्समुद्रयोः परिप्रहः पूर्वदस्त्रमन्त्रेणदिग्वन्धनं कुर्यात् आत्मपुजामाह

ध्यात्वेति

पूर्वीदितं ध्यानं कृत्वाऽष्टोत्तरशतं च जप्त्वाम् सिपक्षरपूर्वकं देहेपूजयेत् तथाचाऽऽभ्यन्तरेप्रथमं परमेश्वराराधनं तदनु मूर्तिः पक्षरस्यतदनु छष्टिस्थितिन्यासंतदनुषडक्षस्यति ॥ २३॥

वाद्यपूजाप्रकारमाह—

अथेति ।

अथवार्केऽर्चयेदिष्णुंतद्र्थं यन्त्रमुच्यते ॥ गोमयेनोपलिष्योर्ची तत्र पीठं निघापयेद ॥ २४॥

अधारमपूजानन्तरं वाह्येविष्णुं पूजयेत् तत्पूजार्थे पूजास्था-ममुच्यते गोमयज्ञलेन पृथिवीमुपिलप्य तत्र लिप्तस्थाने पीढं पूजाधारप्रियं पात्रं स्थापयेत् ॥ २४॥ विलिप्यगन्धपङ्केनालिखेद्ष्टद्लाम्बुजम् ॥ कर्णिकायां तु षद्कोणं ससाध्यं तत्र मन्मथम् ॥२५॥

अनन्तरं तत्पीठं चन्दनपङ्केन्विलिप्यतत्राष्ट्दलपश्चं विलि ख्यकार्णिकायां पद्मविलिख्यमध्यस्थानेषट्कोणपुटितं विह्निपुरद्वयं लिखेत् तत्र षट्कोणमध्येससाध्यं कर्मसहितंसाध्यनामसहितं मन्मथं कामवीजं लिखेत् साध्यप्रहणात् धारणार्थमप्येतद्वोद्धध्य-मितित्रिपाठिनः॥ २५॥

शिष्टैस्तं सप्तद्शभिरचरै वेष्टयेत्स्मरम् ॥ प्रायक्षो ऽनिलकोणेषु श्रियं शिष्टेषु संविदम् ॥२६॥

शिष्टेसप्तदशामिरक्षरैस्तंकामवीजं वेष्टयेत् षट्कोणस्य पूर्वनि क्षातिवायव्यकोणेषु श्रियं श्रीवीजत्रयं लिखेत् शिष्टेषुत्रिषुक्रोणेषु पश्चिमेशानाग्निकोणेषु संविदं भुवनेश्वरीवीजं विलिखेत्॥ २६॥

षडक्षरं संधिषु च केशरेषु त्रिशस्त्रिशः॥

विलिखेत्स्मरगायत्रीं मालामन्त्रंदलाष्ट्रके ॥ २० ॥

षड्शः संलिख्य तदाखे वेष्टयेन्मातृकाक्षरैः॥

भूविम्वं च लिखेद्वाचे श्रीमाये दिग्विद्धिवि ॥२८॥

सन्धिषु षद्कोणसन्धिषु षडक्षरङ्कामवीजपूर्वकं हुष्णायनम इति षडक्षरं लिखेत् केशरस्थाने कामगायश्री वस्यमाणां त्रिशो-ऽक्षरत्रयं कृत्वाविलिखेत् पत्राष्टकेवस्यमाणं मालामन्त्रं षद्शः षडक्ष-राणिकृत्वाविलिख्य पद्मवाद्येमातृकाक्षरैर्वेष्टयेत् । मातृकावेष्टनवाद्य-एववस्यमाणस्वरूपं भूविम्वंचलिखेत् भूविम्वदिग्विद्ध श्रीमा-येदिश्चश्रीवीजं कोणेषु भुवनेद्दरीवीजं लिखेदित्यर्थः॥ २०॥ २८॥

एतचन्त्रं हाटकादिपद्देष्यालिख्य पूर्ववत् ॥ साधितं धारयेद्योवे सोऽच्यतेत्रिदशौरपि॥ २९॥

पतद्यन्त्रं पूजायामप्युपयुक्तं योधारयेत्सदेवैरपि पूज्यते कि कत्यासुवर्णरजतताम्रादि पट्टेषु यथा कथितद्रव्येणालिख्य पूर्ववद्यः पूजासु यहापूर्वमन्त्रवस् कृतमाणप्रतिष्ठादिक्रियं कीडग्रं सार धितं यथाकथितप्रकारेणसम्पादितं प्रजप्तं च ॥ २९ ॥ कामगायत्रीमुद्धरित ।

स्याद्गायत्रीकामदेवपुष्पवाणौ तु ङन्तकौ ॥ विद्महेधीमहियुतौ तन्नोनङ्गः प्रचोदयात् ॥ जप्याज्जपादौ गोपालमनूनांजनरञ्जनीम् ॥ ३०॥

कामदेवपुष्पवाणराब्दौ क्रमेण चतुर्ध्यन्तौ किंभूतौविद्महेधी-मिहराब्द सिहतौ तद्मु तन्नोनङ्गः प्रचोदयादिति स्वरूपम् एवं सितिकामगायत्रीस्यात् भवति जप्यादिति गोपालमन्त्राणां जपादौ जपोपक्रमेपतांकामगायत्रीं जप्यात् । यतद्यं जनरञ्जनी वदयकरी-मित्यर्थः॥ ३०॥

मालामन्त्रमुद्धरित नत्यन्त इत्यादिना नत्यन्ते कामदेवाय केन्तंसर्वजनप्रियम् ॥ उक्त्वा सर्वजनान्ते तु संमोहनपदंतथा ॥ ३१॥ उवलज्वल प्रज्वलेतिज्कासर्वजनस्य च ॥ हृद्यंममचब्र्याद्वशङ्कस्युगंशिरः॥ कृत्वामद्नमन्त्रोऽष्टचत्वारिंशद्भिरचरैः॥ ३२॥

नमः शब्दान्तेकामदेवायेति स्वरूपं तदनुचतुर्थ्यन्तं सर्वजन-प्रियशब्दमुद्यार्थतदनुसर्वजनशब्दमुक्त्वासंमोहनपदं वदेत् तदनु-ज्वलज्वलप्रज्वलेति स्वरूपमुक्त्वासर्वजनस्यहृद्यंममेतिस्वरूपमु-क्त्वावशमिति स्वरूपमुक्त्वाकुरकुरुद्दति स्वरूपमुक्त्वाशिरः स्वाहा इति वदेत एवं च सति अष्टचत्वारिशद्श्वरकैर्मदनमन्त्रः कथितः॥ ३१॥ ३२॥

विनियोगंदरीयति— जपादाविति।

जपादीमारवीजाचो जगत्तयवशीकरः॥ भूगृहं चतुरस्रं स्पात्कोणवज्राचलंकृतम्॥ ३३॥ यन्त्रे यथोद्भूतएवजपपुजाहोमादौतु यदिकामवीजाद्यो भवति तदाजगञ्जयवशीकरणक्षमः यदायं मन्त्रः स्वतन्त्रेणजप्यतेतदेतिः त्रिपाठिनः।

भूगृहमुद्धरति ।

भूगृहामिति कोणसंलग्नाष्टवज्रालंकतचतुरस्रं कोणचतुष्टयस-हितं भूविम्वामिति पाठावा ॥ ३३ ॥

यन्त्रेपूजाप्रकारमाह—

पीठंपूर्ववदभ्यच्येमूर्तिसंकल्प्यपौरषीम् ॥

तत्रा ऽऽवाद्याऽच्युतं भक्त्यासकलीकृत्यपूजयेत् ॥३४॥

पूर्ववत् दशाक्षरवत् गुर्वापीठपूजान्तमभ्यच्यंतत्रपौरुषींपुरुषा कृति मूर्तिपारमेश्वरीविचिन्त्य तत्र मूर्तावच्युतमावाद्यसक्छी-कृत्यमक्त्वा पूजयेत् सुषुम्णाप्रवादनाड्यापुष्पयुक्ते उत्तानपाणीहृदयस्थम् तेस्तेजः संयोज्यतेजोद्देवताब्रह्मरन्ध्रेणदेवशरीरगतं विचिन्त्यस्वस्वमुद्धया वाद्य संस्थाप्य सनिधाप्यसंनिरुद्धाव गुण्ड्यसक्छीकृत्यदेवताङ्गेषडकृत्यासंकृत्वाषोडशोपचारैः सम्पूजये-दित्यर्थः॥ ३४॥

आसनेति-

आसनादि भूषणान्तं पुनन्यासकमात् यजेत् सृष्टिस्थितीषडक्षंच किरीटंकुगडलद्वयम्॥ ३५॥ चक्रशङ्खगदापद्यमालाश्रीवत्सकौस्तुभान्॥ गन्धाक्षतप्रसृतैश्चमूलनाभ्यच्यपूर्ववत्॥ ३६॥

आसनादिविभूषान्तं यथा स्यादेवं पूजयेत् आसनमारभ्य-भूषान्तैरुपचारैः पूजयेदित्यर्थः पुनन्यांसक्रमात् सृष्ट्यादीन् य-जेत् प्रथमं सृष्ट्यादीनां न्यासम्बिधायततस्तान् पूजयेत् अथ-बान्यासक्रमाद्यथातेषां न्यासः कृतस्तेन क्रमणेत्यर्थः॥ ३५॥

गन्धाक्षतेति —

अक्षतायवागन्धाक्षतपुष्पैश्च पूर्ववत् मूलमन्त्रेणकृष्णं पूजिय-त्यासप्ताबृतीः सम्पूजयेदित्यर्थः॥ ३६॥

ं आवरणान्याह —

आदाविति -

आदौ वहिपुरद्वन्द्वकोणेष्वङ्गानि पूजयेत्। सहच्छिरःशिखावर्मनेत्रमस्त्रामिति कमात् ॥ ३० ॥

प्रथमं वहिपुरयुगलसम्बन्धिषट्कोणेषु आग्नेयकोणमारभ्य-षडङ्गानि पूजयेदित्यर्थः ।

अङ्गान्याहं ।

सहदिति।

सहहदावर्तत इति सहत् हृद्यं शिरः शिखावर्मकवचंनेत्रमस्र चेति प्रथमावरणम् ॥ ३७ ॥

. द्वितीयावरणमाइ—

वासुदेव इति।

वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रशुम्नश्चाऽनिरुद्धकः॥ अग्न्यादिदलमूलेषु ज्ञान्तिः श्रीश्च सरस्वती ॥ ३८ ॥ रतिश्च दिग्दलेष्वच्घीस्ततो ऽष्टौ महिषीर्यजेत्॥ रुक्मिण्याचा दक्षसच्ये कमात् पत्राप्रकेषु च ॥ ३९॥

अग्न्यादिकोणदळमूळेषु केदारस्थानेषु वासुदेवादयः पूज्या-स्तथैवपूर्वादिचतुर्विश्चदेलम्लेषुशान्त्यादयः पूज्या इत्यर्थः।

तृतीयावरणमाह् ।

ततोऽष्टाविति ।

तवनन्तरम्।

अष्टीमहिष्यः पूज्या इत्यर्थः ता हि सक्मिण्याद्या इति ।

'पुजास्थानमाह ।

दक्षसच्ये इति।

परमेश्वरस्य दक्षिणभागेचतस्रः वामभागेचतस्रः क्रमेण पूज्या

इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

चतुर्थावरणमाइ—

तत इति ।

ततः षोडशसाह्यं सकृदेवाऽर्चयेत्प्रयाः॥ इन्द्रनीलसुकुन्दाचान्मकराऽनङ्गकच्छपान्॥ ४०॥ पद्मशङ्घादिकांश्चाऽपि निधीनष्टौ कमाद्यजेत्॥ तद्महिश्चेन्द्रवज्राचे आवृती सम्प्रपूजयेत्॥ ४१॥

पूर्वादिदलाग्रेषुषोडशसहस्रं प्रियाः देवपत्नीः सकृदेवएकक्रमे-पैचार्श्वयेत्।

पञ्चमावरणमाह—

इन्द्रनीलाधानधी निधीन पूर्वीदिक्रमेण पूजयेत् अत्रेन्द्रादि-इाब्दानन्तरं प्रत्येकंचतुर्थ्यन्तं निधिपदंदेयं प्रयोगश्च ॐइन्द्रनि-धर्येनमः इत्यादिः।

षष्ठसमावरणद्वयमाह— तद्वहिरिति।

तद्वाह्य इन्द्रादिकं बजादिकं च पूजयेत्॥ ४०॥ ४१॥ आवरणानि सन्दर्शनैवेद्यं दर्शयति— इतीति।

इति सप्तावृतिवृतमभ्यच्योऽच्युतमाद्रात् ॥ प्रीणयेद्दधिखण्डाज्यमिश्रेण तु पयोऽन्धसा ॥ ४२ ॥ इत्यनेन प्रकारेण सप्तावरणवेष्टितं कृष्णमाद्रपूर्वकं सम्पूज्य दक्षिशकराष्ट्रतसहितेन पायसेन प्रीणयेदित्यर्थः॥ ४२ ॥ राजोपनारमिति ।

राजोपचारं दश्वाऽथ स्तुत्वा नत्वां च केदावम् ॥ डब्रासयेत् स्वहृद्ये परिवारगणैः सह ॥ ४३ ॥ छत्रवामरावीनिवत्वा अधानन्तरं स्तवं कृत्वा अधान्नपञ्चा-क्रान्यतरेण प्रणम्य परिवारगणैः सह केदावं हृद्ये उद्वासयेत् उत्तो-द्य स्थापयेत् ॥ ४३ ॥ स्यस्त्रेति ।

k

न्यस्त्वाऽज्ञमानं समभ्यच्ये तन्मयः प्रजवेन्मनुम्॥ रत्नामिषेकध्यानेज्याविद्यात्यर्णाश्रितेरिता ॥४४॥ जपहोमार्चनैर्धानैयाँऽमुं प्रभजते मनुम् ॥ तक्षेत्रमः पूर्वते रक्षेः स्वर्णधान्यैरनारतम् ॥ ४५॥

न्यस्त्वा पूजापूर्वोक्तं सष्टचादिन्यासं कृत्वा आत्मपूजां विभायः तन्मयः पूज्यदेवस्वरूपो भूत्वा पूजाङ्गमन्त्रं जेपेत्।

**ब्रह्मतमुपसंहराति**—

रस्रेति ।

ध्यानं च इज्या च पूजा च इत्यर्थः तथा च यस्यां पूजायां कृष्णस्यरतामिषेकध्यानं तत्र कृष्णस्य विदात्यक्षरोका पूजेयमुका। फुळं दर्शयति ।

जपेति जपादिभियों अमुं मन्त्रं सेवते तस्य गृहं पद्मरागादिभिः रक्षेः काञ्चने र्घान्येश्चाऽनारतमनवरतं पूर्वते ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

पृथ्वी पृथ्वी करे तस्य सर्वसस्यकुलाकुला ॥ पुत्रीर्भित्रैः सुसम्पन्नः प्रयात्यन्ते परां गतिम् ॥ ४६ ॥

तथा पृथ्वी महती—पृथिवी साधकस्य करे आयत्ता भवति किभूता सर्वस्य धान्यादेः कुलेन समूहेनाकुला परिपूर्णा तथा औरसपुत्रैः सुहद्भिश्च समेतः सन् शरीरपातानन्तरं विष्णुलोकं गच्छिति॥ ४६॥

प्रयोगं दर्शयति । बह्वाविति ।

œ.

वह्वावभ्यच्यं गोविन्दं शुक्कपुष्पैः सतण्डुलैः। आज्याकौरयुतं हुत्वा भस्म तन्मृद्ध्रिं घारयेत्। तस्या ऽन्नादिसमृद्धिः स्यात्तहशे सर्वयोषितः॥४९॥

यथोक्तप्रकारेणाग्निमाधाय तत्र यथोक्तप्रकारेण गोविन्दं सम्पूज्य घृताकैस्तण्डुलसहितैः शुक्लपुष्पेर्दशसहस्राणि हुत्वाहो-माग्निमस्म यः पुमान् मूद्धिनधारयेत् तस्य नानासमृद्धिः सम्प्-सिर्भवति सर्वोश्च स्त्रियस्तदायसा भवन्ति ॥ ४७ ॥

प्रयोगान्तरमाह—

आज्यैरिति।

🖰 आंज्यैर्रुक्षं हुनेद्रक्तपद्मैर्वा मधुराप्लुतैः ॥

अयातस्यैन्द्रमैइवर्च तृणलेशायते ध्रुवम् ॥ ४८ ॥

13

घृतैः केवलैः घृतंमधुरार्करायुतैः रक्तपश्चेर्वा यो लक्षं जुहोति तस्य साधकस्य श्रियालक्ष्म्या कृत्वा इन्द्रसम्बन्धि पेरवर्य तृण-समानं भवति ध्रुवमुत्प्रेक्षायाम्॥ ४८॥

प्रयोगान्तरमाह—

शुक्केति ।

शुक्रादिवस्त्रलाभाय शुक्लादिकुसुमैर्हुनेद ॥

ित्रिमध्वकैर्दशशतमाज्याकैर्वाऽष्टसंयुतम् ॥ ४९ ॥

गुक्रादिवस्त्रप्राप्यर्थे घृतमधुशर्करासहितैः गुक्रपुष्पैः घृताकैर्वा अष्टाधिकंदशशतं जुहुयात् ॥ ४९ ॥

प्रयोगान्तरमाह्-श्रोद्रसिकैरिति।

चौद्रसिक्तैः सितैः पुष्पैरष्टोत्तरसहस्रकम् ॥

द्धुनेन्नित्यं स षड्मासान् पुरोधा त्रपतेर्भवेत् ॥ ५० ॥

मधुमिश्रितैः शुक्रपुष्पैरष्टाधिकसहस्रं प्रत्यंह यो जुहुयात् स षद्के अतीते राज्ञः पुरोहितो भवति॥ ५०॥ वशाष्टेति—

दशाष्टादश्ववांकिं जपध्यानहुतादिकम्॥

विद्ध्यात्कर्म चाडनेन ताभ्यामण्यत्र कीर्त्तितम् ॥५१॥ दशाष्ट्रादशाक्षरयोक्कं जपध्यानहोमादिकम् अनेनमन्त्रेणकुर्या-

त् अत्र मन्त्रे कथितं प्रयोगाविकं ताभ्यां च कुर्यात् ॥ ५१ ॥

मन्त्रान्तरमाह— श्रीशक्तिरिति।

श्रीशक्तिस्मरक्रुष्णाय गोविन्दाय शिरो मनुः॥ रव्यणी ब्रह्मगायत्रीकृष्णष्यीदिरथाऽस्य तु॥ ५२॥ श्रीवीजं शक्तिवीजं स्मरः कामवीजं कृष्णायगोविन्दाः योतिस्वरूपं शिरःस्वाहेति स्वरूपं रव्यणीद्वादशाणीमन्त्रः ऋषि-रादौयषान्तेऋष्यादयो ब्रह्मगायत्रीकृष्णा ऋष्यादय इत्यर्थः अस्य-ब्रह्माऋषिः गायत्रीछन्दः कृष्णोदेवता इत्यर्थः वीजशास्त्रा-दिपूर्ववत् ॥ ५२ ॥

वीजैरित्यादि।

Ĺ

÷

狐

वीजैस्त्रिवेदयुग्माणैरङ्गषद्कमिहोदितम् ॥ विद्यात्यर्योदितजपध्यानहोमार्चनक्रियाः। मन्त्रोऽयं सकलैदवर्यकाङ्क्षिभः सेव्यताम्बुधैः॥५३॥

इह मन्त्रे अङ्गपट्कंषडङ्गं कथितं कैस्त्रिमिवींजैरङ्गत्रयं तथा त्रिवेदयुग्माणैः त्रिभिश्चतुर्भिर्द्याभ्यां चाऽपराङ्गत्रयमिति ।

विंशेति।

अयं मन्त्रः विंदात्यक्षरमन्त्रोक्तजपध्यानहोमपूजासहितः सकलै-इवर्यकामैः पण्डितरुपास्यताम् ॥ ५३ ॥

मन्त्रान्तरमाह-

श्रीति ।

श्रीशक्तिकामपुर्वोऽङ्गजन्मशक्तिरमान्तकः॥ दशाक्षरः सरावादौ स्याचेच्छक्तिरमायुतः॥ मन्त्रौ विकृतिरव्यणीवाचक्रायङ्गिनाविमौ॥ ५४॥

श्रीवीजं भुवनेश्वरीवीजं कामवीजं च एते पूर्वे यस्य द्शाक्ष-रस्य तथा ऽङ्गजन्म कामवीजं शक्तिःभुवनेश्वरीवीजं रमाश्री-वीजम एते अन्ते यस्यद्शाक्षरस्य एवंभूताद्यन्तविशिष्टो दशाक्षरी-षोडशाक्षरमन्त्रोभवित तथा सएव दशाक्षरोमन्त्रः आदौशकि-रमायुतः भुवनेश्वरीश्रीवीजसाहितश्चेत्तदाद्वाद्वशाक्षरमन्त्रोभवित एवं च सति इमौ विकृतिरव्यणौषोडशाक्षरद्वादशाक्षरौ मन्त्रो आचकाद्य-क्विनौ दशाक्षरोक्तानि आचकाद्यक्षानि ययोस्ताहशौ श्रेयो॥ ५४॥

विंशत्यणेति-

विंशत्यणींक्तयजनविधी ध्यायेदथाऽच्युतम् ॥

वरदाभयहस्ताभ्यां विलब्धन्तं स्वाङ्को प्रिये॥ पद्मोत्पलकरे ताभ्यां विलष्टं चक्रदरौज्जवलम्॥५५॥

Á

9

\*

विंशत्यश्ररकथितपूजाप्रकारावेतौ अथानन्तरम् अच्युतं चिन्तयेत् कीढशं स्वाङ्कां स्वकांडस्थिते प्रिये स्वभीसरस्वत्यौ यद्वा
स्विमणीसत्यभामेरिल्प्यन्तम् आलिङ्गन्तं काभ्यां वरदाभयहस्ताभ्यां
वरंददातीतिवरदः नविद्यतेभयं यस्मात्स वरदाभयौ च तीहस्तीचेतिवरदाभयहस्तौताभ्यामित्यर्थः प्रियेकीढशे पद्मंसामान्यपङ्कजम्
उत्पर्लं नीलपद्मं ते करयोर्थयोस्ते ताहग्विधे पुनःकीढशंताभ्यां प्रियाभ्यां शिल्ष्टम् आलिङ्गितं पुनःकीढशं शङ्काचकाभ्यामुज्ज्वलम् ॥५५॥

पुरश्चरणजपादिकमाह— दश्चलक्षेत्यादि ।

दशकक्षं जपेदाज्येस्तावत्सहस्रहोमतः॥ सिद्धाविमौ मनू सर्वसम्पत्सौभाग्यदौ चुणाम्॥५६॥

दशलक्षसंख्यंजपेत् आज्यैष्ट्रतैस्तावत्संख्यसहस्रहोमतोदशसः हस्रहोमतः सिद्धौ इमौ मन्त्रौ मजुष्याणां सर्वैश्वर्यसर्वजनप्रि-यप्रदौ भवतः॥ ५६॥

इदानींक्रमेणमन्त्रमुद्धरितमारशकीत्यादिना।

मारशक्तिरमापूर्वः शक्तिश्रीमारपूर्वकः॥ श्रीशक्तिमारपूर्वश्र दशाणी मनवस्त्रयः॥ ५०॥

अन्नाद्यः कामभुवनेश्वरीश्रीवीजपूर्वो दशाक्षरः भुवनेश्वरी श्रीमारः पूर्वो यस्येतिद्वितीयः श्रीभुवनेश्वरीकामवीजपूर्वो दशाक्षर इति तृतीयः॥ ५७॥

एतेषां मनुवर्याणामक्रष्यादिदशार्यवत् ॥ शङ्खनकधनुर्वाणपाशाङ्कराधरोऽस्याः॥ वेणुं धमन् धृतं दोभ्यी कृष्णो ध्येयो दिवाकरे ॥५८॥ आचे मनी ध्यानमेवं द्वितीये विदादणीयत् ॥
दशाणियत् तृतीयेऽङ्गदिकपालाचैः समर्चना ॥ ५९ ॥
पञ्चलक्षं जपेत्तावद्युतम्पायसैर्हुनेत् ॥
ततः सिध्यन्ति मनवो तृणां सम्पत्तिकान्तिदाः॥६०॥
पतेषामित्यादिसुगमम ।
दिवाकरेस्यमण्डले ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥
स्पष्टं मन्त्रान्तरमुद्धरति—
अष्टादशाणीत ।
अष्टादशाणीं मारान्तो मनुः सुतधनप्रदः ॥
अष्टादशाणीं सारान्तो मनुः सुतधनप्रदः ॥

ऋष्याद्यष्टाद्शाणींकं मारारूढस्वरैः क्रमात् ॥ अङ्गान्यस्य मनोरङ्गदिक्पालाद्यैः समर्चना ॥६१॥ कामवाजान्तः पूर्वोक्ताष्टादशाक्षरमन्त्रः सुतधनप्रदः मारारुढै-नेषुसकरिहतकामवीजसिहतैः दीर्घस्वरषट्कैः क्रांक्रीमित्यादिषट्कैः कमादस्यमनोः षडङ्गानि ॥६१॥

ध्यानमाह—

Q.

煮

पाणौ पायसपक्षमाहितरसं विश्वन्मुदादिकणे। सन्ये शारदचन्द्रमण्डलनिभं हैयङ्गचीनन्दधत्। कण्ठे कल्पितपुण्डरीकनखमत्युद्दामदीप्तिं वहन् देवो दिव्यदिगम्बरो दिशतुबः सौख्यं यशोदाशिशुः ६२

पाणीपायसपकं सुपकं पायसं सुस्वाद्वित्यर्थः अत्युद्दामदीप्तिम् अत्युद्धटकान्ति दिव्यद्दति दिव्यश्चासौदिगम्बरश्चेतिसमासः दिव्यदे वस्वरूप इति ॥ ६२ ॥

दिनशोऽभ्यर्चे गोविन्दं बात्रिंशल्लक्षमानतः॥ जप्तवा दशाशं जुहुयात्सितारुवेन पयोऽन्धसा॥६३॥ सितारुवेनपयोऽन्धसाशर्कराष्ट्रतसितेनपरमानेन॥६३॥ पद्मस्थेदेवमभ्यर्च्य तर्पयेत्तनमुखाम्बुजे॥ खीरेण कदलीपकेदेशा हैयङ्गवेन च॥६४॥ स्रुतार्थी तर्पयेदेवं वत्सरास्त्रभते सुतम् ॥ यद्यादिच्छति तत्सर्वे तर्पणादेव सिखाति ॥ ६५ ॥ श्रीरेणेत्यादिना तर्पणंयदुक्तं तज्जलेनैवश्रीरादिद्रव्यबुद्धाका-र्यम् ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

यम् ॥ ६७ ॥ ६५ ॥ मुन्त्रान्तरमुद्धरति-

वाग्भवामिति।

बाग्भवं मारवीजं च कृष्णायभुवने दवरी ॥ गोविन्दाय रमा गोपीजनवञ्जभङेशिरः ॥ ६६ ॥ चतुर्दशस्वरोपेतः शुक्लः सर्गी तदृद्ध्वतः ॥ द्याविश्वत्यक्षरो मन्त्रो वागीशत्वस्य साधकः ॥६७॥

वाग्मवम् ऐम् इति वीजं मारवीजं क्रीं कृष्णायेतिस्व-रूपंभुवनेश्वरीवीजं द्वींगोविन्दायेति स्वरूपं रमाश्रीवीजंगो-पीजनवल्लभ इति स्वरूपं के चतुर्थ्येकवचनं शिरः स्वाहा ग्रुक्तः शकारश्चतुर्दशस्वरेणोपेतः औकारसहितः ग्रुक्तइति पाठे दन्त्यस-कारः संग्रुकात्मनेनमइति न्यासविधानात् सर्गीविस्गेसहितः तदुर्द्धत इति तस्यउर्द्धम् तस्यपकार्वेशत्यक्षरस्यउर्द्धतः प्रथमवी-जमेतदिति रुद्धथरः।

तदूर्द्धतः—

स्वाहाकारोर्द्धतः इति लघुदीपिकाकारः ।

अनेनवीजेन सहद्वाविशात्यक्षरोमन्त्रोभवति कीरशोऽयं वच-नेश्वरत्वदाता॥ ६६॥ ६७॥

अष्टाद्शाणैति—

अष्टादशार्णवत्सर्वमङ्ग्योदिकमस्य तु॥

पूजा च विंशत्यणींका प्रतिपत्तिस्तु कथ्यते॥ ६८॥

अस्य ऋषिच्छन्दोधिष्टातृदेवतावीजशक्त्वकानि सर्वाणि अष्टाद्-शार्णवत् यथाष्टादशाक्षरमन्त्रे तथात्रापीत्यर्थः पूजा पुनः विश-त्यक्षरकथिता वोद्यन्या प्रतिपत्तिर्ध्यानं कथ्यतेषुनः ॥ ६८॥ षामोर्द्वेति।

वामोद्ध्वहस्ते द्घतं विद्यासर्वस्वपुस्तकम् ॥ अक्षमालां च द्चोद्ध्वं स्फाटिकीं मातृकामयीम्॥६९॥ शब्दब्रह्ममयं वेणुमधःपाणिक्षयेरितम् ॥ गायन्तं पीतवसनं च्यामलं कोमज्ञच्छविम् ॥ ७०॥ वर्ष्टिवर्दकृतोत्तंसं सर्वज्ञं सर्ववेदिभिः ॥ खपासितं मुनिगणैरुपतिष्ठद्धरिं सदा ॥ ७१॥ श्लोकत्रयेणात्रादिकलकम्—

हरिम उपितष्ठेत् ध्यायेत् वामोर्छहस्ते विद्यासर्वस्वपुस्तकं वेदान्तपुस्तकं धारयन्तं दक्षोर्छ् पञ्चाशत्संख्यमातृकाक्षरसंमितां पञ्चाशत्स्पिटकवद्धामक्षमालांधारयन्तं पुनः कीदशम् अधः स्थितकरद्वयेन ईरितं वादितं शब्दब्रह्ममयं शब्दब्रह्मस्वरूपं वेणुरन्ध्रं दधानं पुनः कीदशं पीतेक्क्षेयस्यतं श्यामवर्णं च पुनःकीदशं कोमलामनोहरा छविर्यस्य सतथातं पुनः कीदशं वर्धामयूरस्तस्यवर्दे पिच्छं तेन कृत उत्तंसः शिरोभूषणं येनतं पुनः कीदशं सर्वदाउपानितं सेवतं पुनः कीदशं सर्वदाउपानितं सेवतं कैः सर्वविदिभः अतीतानागतकः मुनिगणैः सन्वकादिभः॥ ६९॥ ७०॥ ७१॥

पुरश्चरणमाह— ध्यात्वैवमिति ।

ध्यात्वैवं प्रमदावेशविलासम्भुवनेश्वरम् । चतुर्लक्षं जपेन्मन्त्रमिमं मन्त्री सुसंयतः॥ ७२॥

पवं पूर्वोक्तं भुवनेश्वरं श्रीकृष्णं प्रमदास्त्रीतस्या वेशः सं-स्थानविशेषः तस्य विलास आवहादो यस्यतं प्रमदारूपधा-रिणमित्यर्थः यहास्त्रीरूपघरं स्त्रीविलासञ्च ध्यात्वा इमंमन्त्रंलक्ष-चतुष्टयं जपेत्सुसंयतः सन् पूर्वोक्तपुरश्चरणवान् ॥ ७२ ॥

होममाह ।

पलाशेति-

पलादापुष्पैः स्वाद्यक्तैश्रस्वारिचात्सहस्रकम् ॥ जङ्ख्यात्कर्मणाऽनेन मनुः सिन्दो भवेद् ध्रवम् ॥७३॥

वृतमधुशकेरान्वितैः पंलाशपुष्पेश्चत्वारिंशत्सहस्रकं जुहुयाः सं अनेनविधिना अवस्यमन्त्रः सिध्यति ॥ ७३ ॥

फलंदर्शयति-

योऽस्मिश्रिति।

योऽस्मिनिष्णातधीर्मन्त्री वर्तते वक्रगहरात् ॥ गचपचमची वाणी तस्य गङ्गाप्रवाहवत् ॥ ७४ ॥

यो मन्त्री अस्मिन् मन्त्रेनिष्णातधीर्वसमितवर्तते तस्य साधक-स्यवक्रगहरात् मुसंमध्यतो गद्यपद्यमयीवाणीप्रवस्तेते गङ्गाप्रवा-द्यत् विशुद्धानवरतत्वेनगङ्गाप्रवाहेणोपमा ॥ ७४॥

सर्वेति-

सर्ववेदेषु शास्त्रेषु सङ्गीतेषु च पण्डितः॥ संवित्ति परमां लब्ध्वा चाऽन्ते मूयात्परम्पदम् ॥७५॥

सर्वेषुऋग्वेदादिषुशास्त्रेषुवेदान्तेषुपण्डितेविषकबुद्धियुक्तः सन् संविचिम् उत्क्रष्टवानं प्राप्य अन्तेदेहावसानेविष्णुलोकं प्राप्नोति॥७५॥

मन्त्रान्तरमाद्-

तारामिति ।

तारं हृद्रगवान् छेऽन्तो नन्द्युत्रपदं तथा ॥
ऽऽनन्दान्ते वपुषेऽस्थ्यग्रिमायान्ते द्दावर्णकः ॥ ७६ ॥
अष्टाविद्यात्यक्षरोऽयं हुवे द्यात्रिदादचरम् ।
नन्द्युत्रपदं छेऽन्तं द्रयामलाङ्गं पदं तथा
छेन्ता वालवपुःकृष्णगोविन्दा द्दावर्णकः ॥ ७७ ॥
सारंप्रणवः हृत् नमःछे ऽन्तः चतुर्थन्तो भगवान् भगवत इति स्वस्पं

\*

नन्दपुत्रं तथा छेन्तं चतुर्थन्तं नन्दपुत्रायेति पदास्ते आज्ञन्दः इति शब्दशेषे वपुषे इति स्वद्भपम् अस्थिशकारः अग्नीरेफः मायादीर्घ ईकारः तथा च श्रीवीजम् अस्याऽन्तेदशाणेकः दशक्षरमन्त्रः एते-नायं मन्त्रः अष्टाविशत्यक्षरो भवति ।

अधुना द्वात्रिशदक्षरमन्त्रान्तरमुद्धरति।

भ्रवे वच्मीति।

प्रतिक्षामन्त्रमुद्धरति ।

नन्देति।

नन्दपुत्रपदं चतुर्थ्यन्तं स्यामलाङ्गं पदमपि चतुर्थ्यन्तं वालवपुः कृष्णगोविन्दराज्यास्य प्रत्येकं चतुर्थ्यन्ताः सनन्तरं पूर्वेकिदशाक्ष-रमन्त्रः पतेन द्वात्रिशदक्षरोमन्त्रो भवति ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

ऋष्यादिकं वर्शति-अनयोरिति ।

अनयोर्नारदऋषिः छन्दस्त्रिष्टुबनुष्टुभौ ॥ आचकाधैरङ्गमङ्गदिकपालाचैश्च पूजनम् ॥ ७८॥

अनयोनीरदऋषिः यथाकमं त्रिष्टुवनुष्टप्छन्द्सी आचकाधैः पूर्वोकेरक्षपञ्चकम् अकृदिकपाळवजाधैरावरणपूजनं पीटपूजातु पूर्ववत् ॥ ७८ ॥

ध्यानं वर्शयति—

दक्षिण इति।

दक्षिणे रव्रचषकं वामे सौवर्णवेश्वकम् ॥ करे द्धानं देवीभ्यामाहिलष्टं चिन्तयेद्धरिम् ॥ ७९ ॥

हरिचिन्तयेत् कीहरां-

दक्षिणहस्तेरत्वपात्रं वामहस्तेसुवर्णग्रदितवेत्रंदधानं पुनः की-दश्देवीभ्यांठस्मीसरस्वतीभ्यां किमणीसत्यभामाभ्यां वा आहि-क्रितम् ॥ ७९ ॥ जपेदिति-

जपेल्लक्षं मनुवरौ पायसैरयुतं हुनेत् ॥ एवं सिडमनुर्मन्त्री त्रैलोक्यैद्यवर्षभाग् भवेत् ॥८०॥ मन्त्रश्रेष्ठौ मत्येकं लक्षंजपेत् ।

अनन्तरं परमान्नेनदशसहस्रं जुहुयात् अनेनसिद्धोमन्त्रोयस्य-मन्त्री लोकत्रयैद्वर्यमाजनं भवति ॥ ८० ॥

Ø.

मन्त्रान्तरमाह— तारेति ।

तारश्रीशक्तिबीजाळां नमोभगवतेपदम्॥ नन्दपुत्रपद्छेऽन्तं भूघरो मुखवृत्तयुक्॥ मासान्ते वपुषे मन्त्र उनविंशतिवर्णकः॥ ८१॥

तारंप्रणवः श्रीवीजं भुवनेदवरीवीजम् एतद्वीजत्रयाख्यं नमोमग-वते इति स्वरूपंततश्चतुर्थ्यन्तनन्दपुत्रपदं भूधरोवकारः मुख-वृत्तमाकारः तद्युक्तः मांसोलकारस्तदन्तेवपुषे इति स्वरूपम् एतेन उनविंदातिवर्णकोमन्त्रउद्धृतोभवति ॥ ८१॥

ऋषित्रिह्याऽनुष्टुण्छन्दस्तथाऽन्यदुदितं समग्र ॥ अयं च सर्वसम्पत्तिसिद्धये सेव्यताम्बुधैः ॥ ८२ ॥

अस्य मन्त्रस्य ब्रह्माऋषिः छन्दोतुष्टुप् अन्यदुदितम् अन्यत्स-वैसमानं पूर्वोक्तवद्वेदितव्यमित्यर्थः ॥ ८२ ॥

मन्त्रान्तरमुद्धरति— तारमित्यादिना ।

तारं हृत् भगवान् डेऽन्तो रुक्मिणीयस्त्रभस्तथा ॥ शिरोऽन्तः षोडग्राणींऽयं रुक्मिणीयस्त्रभाह्नयः॥८३॥

तारः प्रणवः द्वन्नमः चतुर्थन्तोभगवान् तथा चतुर्थन्तो-विभणीवञ्जभशन्तः शिरोन्तः स्वाद्याशन्तः एतेनविभणी-बहुमाच्यः षोडशाक्षरोमन्त्रः कथितः॥ ८३॥ सर्वसम्पत्पदो मन्त्रो नारदोऽस्य मुनिःस्मृतः॥ छन्दोऽनुष्टुण् देवता च रुक्मिणीवल्लभो हरिः॥ एकदृग्वेदमुनिदृग्वर्णेरस्याऽङ्गपञ्चकम्॥ ८४॥

अस्यऋषिर्नारदः अनुष्टुप्छन्दः रुक्मिणीवल्लभोहरिर्देवतेति । एकेति—

अस्य मन्त्रस्य पञ्चाङ्गानि भवन्ति कैः र्मन्त्रस्यपकद्विचतुःसस-द्विषणैः॥ ८४॥

ध्यानमाह— तापिच्छेति ।

तापिच्छच्छविरङ्कगाम्प्रियतमां स्वर्णप्रभामम्बुजः प्रोयद्वामभुजां स्ववामभुजयादिल्ड्यन् सचिन्ताइमना॥ दिल्ड्यन्तीं स्वयमन्यहस्तविलस्तसौवर्णवेश्वश्चिर-म्पायाद्वोऽसनस्नपीतवसनो नानाविश्वषो हरिः॥८५॥

तापिच्छच्छविस्तमालकान्तिईरिवों युष्मान् पायात् रक्षतु किंकुर्वन् अङ्कस्थांगौराङ्गीप्रियतमां चिन्तामणिरत्नसहितेन हः स्तेन आलिङ्गन् किंभूतां पद्मोल्लसत्मनोहरवामकरां पुनः किंभूतां स्वयमात्मना आत्मानं देवं वा दक्षिणकरेण आहिल्प्यन्तीम् आलिङ्गन्तीं कींद्रशीहरिः आलिङ्गनान्यहस्ते शोभमानः काञ्चनद-ण्डो यस्य तथा पुनः कींद्रशः असनवृक्षपुष्पवत्पीतेवस्त्रे यस्यस पुनः कींद्रशः नानाप्रकारो ऽलङ्कारोयस्य ॥ ८५॥

पुरश्चरणमाइ—

ध्यात्वेति ।

E

0

ध्यान्वैवं रुक्तिमणीमाथं जप्याल्लक्षामिमं मनुम् ॥ अयुतं जुहुयात्पद्मीररुणेमधुराप्लुतैः ॥ ८६ ॥

एवं पूर्वीकं रुक्मिणीवव्लमं रुक्मिणीनाथं ध्यात्वाइमंमन्त्रं

लक्षमेकं जपतु घृतमधुर्शकरासिकैः लोहितपग्रैरपि दशसहस्रं जहुरात ॥ ८६ ॥

पूजां दर्शयति— पूजवेदिति ।

अर्चयेत्रित्यमङ्गिस्तं नारदाचैदिशाधिपैः॥ वज्राचैरपि धर्मार्थकाममोक्षाप्तये नरः॥ ८७॥

पीठपूजापूर्ववत् आवरणपूजातु कथ्यते प्रत्यहं तं हरि पूज्येस् कैरक्नैराचकायैः सायाहपूजोक्तैः नारदप्रभृतिमिश्च दिशाधिपीर-न्द्रायैः तेषामायुधैर्वज्ञायैः कीहशं पुरुषार्थचतुष्टयप्रदम्॥ ८७॥

मन्त्रान्तरमुद्धरति— लीलादण्डेति ।

लीलादण्डावधी गोपीजनसंसक्तदोः पदम् ॥
दण्डान्ते बालक्ष्पेति मेघच्यामपदं ततः ॥ ८८॥
भगवान् विष्णुरित्युक्ता बह्विजायान्तको मनुः ॥
एकोनिर्त्रिचादणोऽस्य मुनिर्नारद ईरितः ॥ ८९॥
इन्दोऽनुष्टुप् देवता च लीलादण्डधरो हरिः ॥
मन्विधकरणाग्न्यिध्ययौरङ्गिकया मता॥ ९०॥

लीलादण्डावधी लीलादण्डशब्दान्ते गोपीजनसंसक्तदोःप्रदम् अनन्तरंद्रण्डशब्दान्ते वालकपेतिपदं तदनुमेश्वर्यामेतिपदं ततः शब्दोऽपि काकाक्षिवत् सम्बध्यते तदनुमगवान् विष्णुः सम्बधः नान्तमुक्तास्वाहाशब्दान्तपकोनित्रशदक्षरोमन्त्रश्रद्धियतामित्यर्थः । अस्य मन्त्रस्य नारदऋषिरन्ष्टुपूछन्दोलीलादण्डोहरिदेवतिते ।

मन्बन्धीति-

अस्य मन्त्रस्याऽङ्गक्रिया मनुश्चनुर्दशः अविधश्चनुष्ट्यं करणं प् श्च अग्निस्त्रयश्चत्वारोव्धिरेतत्संख्याक्षेर्मन्त्रवर्णेमेता संमता पश्चा-द्वानीत्यर्थः ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ध्यानमाह— संमोहयन्निति ।

संमोहयन्निजकवामकरस्थलीला-

दण्डेन गोपयुवतीः सुरसुन्दरीश्च॥

दिच्यान्निजियतमांसगदश्रहस्तो-

देवः श्रियं निहतकंस उरकमो वः ॥ ९१॥

देवः श्रीकृष्णः वोयुष्मभ्यं श्रियंलक्ष्मीदिश्यात प्रयच्छतु किंकुर्वन् गोपयुवतीः सुरयुवतिश्च संमोहयन् केन स्वीय-वामहस्तस्थविलासवेत्रेण कीहरो निजप्रियांसगदश्चहस्तः स्वीयविल्लभावाहुमूलिस्थतदक्षिणकरः प्रियसस्वांसगदश्चहस्तइति पाठे निजसस्वांसगतदक्षिणहस्तः पुनः कीहरा उर्हमहान् क्र-मः पराक्रमोयस्य संतथा॥ ९१॥

पुरश्चरणमाह—

ध्वात्वेति ।

ध्यात्वैवं पजपेल्लचमयुतं तिलतण्डुकैः ॥
सिमध्वक्तैद्वेनदेइदिक्पालाचैः समर्चयेत् ॥ ९२ ॥

पवं पूर्वीकं क्रणंध्यात्वालक्षमकं जपेत् तदनु घृतमधुशकरास-हितैस्तिलतण्डलैर्दशसङ्खं जुहुयान्।

अङ्गोति ।

पीठपूजा पूर्ववदावरणपूजापञ्चाङ्गीरेन्द्राधैश्चेति ॥ ९२॥ प्रात्यक्षिकपूजाफलमाह—

लीलेति ।

लीलादण्डं हरिं यो वै भजते नित्यमाद्रात् ॥ स पूज्यते सर्वलोकैस्तम्भजेदिन्दिरा सदा ॥ ९३॥

योमनुष्यः प्रत्यद्दं लीलावण्डधरं हरि सेवते स सर्वजनैः पूज्यते तम् इन्दिरालक्ष्मीः सर्वदाभजते ॥ ९३ ॥ मन्त्रान्तरमुद्धरति—

श्रयोदशेति ।

त्रयोदशस्वरयुतः शार्जी मेदः सकेशवः॥

तथा मांसयुगम्भाय शिरः सप्ताचरो मनुः॥ ९४॥

(A)

je.

त्रयोदशस्वरॐकारस्तेनयुतः शाङ्गीगकारः मेदोवकारः कीदशः सकेशवः अकारसद्दितः तथा मांसयुगं लकारद्वयमिति भाय शिरः स्वाहा अनेनसप्ताक्षरोमन्त्रः उक्तः ॥ ९४ ॥

ऋष्यादिकमाह— आचकाद्यैरिति।

म्राचकाचैरङ्गक्लप्तिनीरदोऽस्य मुनिः स्मृतः॥ छन्द उष्णिग्देवता च गोवल्लभ उदाहृतः॥ ९५॥

आचकाद्यैः पञ्चाङ्गकरणम् अस्य मन्त्रस्य नारदक्रविः उष्णिक्-छन्दः गोवछ्नभः रुष्णोदेवतेति ॥ ९५॥

ध्यानमाह—

ध्येय इति ।

ध्येयोऽच्युतः स कपिलागणमध्यसंस्थः । ता आह्वयत् द्घद्दक्षिणदोष्टिण वेणुप् ॥ पाद्यं सयष्टिमपरत्र पयोदनीलः । पीताम्बरोऽहिरिपुपिच्छकृतावतंसः ॥ ९६ ॥

अच्युतः कृष्णोध्येयः कीदशः किष्ठागणोगोविशे-षसमूहस्तस्याभ्यन्तरवर्ती किङ्कुर्वन् ताः किषठा आह्वयन् अ-मिमुखीकुर्वन् पुनः कीदशः अदक्षिणदोष्णि वामहस्तेन सरन्ध्रंवं-शं वहन् अपरत्र दक्षिणहस्ते दण्डसहितगोवन्धनरज्जुं दधन् पुनः कीदशः पयोदनीलो मेघश्यामः पोतवसनः पुनः कीदशः अहिरिपुर्मयूरः तस्य पिच्छं शिखण्डः तेन कृतोऽवतंसः कर्णालङ्कारः शिरोभूषणं वा येन स तथा॥ ९६॥ पुरश्चरणमाह— मुनिलक्षेति ।

मुनिलक्षं जपेदेतद् धुनेत्सप्तसहस्रकम् ॥ गोक्षीरेरङ्गदिक्पालमध्येऽच्ये गोगणाष्ट्रकम् ॥ ९७ ॥

इमंसन्त्रं सुनिलक्षं सप्तलक्षं जपेत् गोदुग्यैः सप्तसहस्रं जुहुयात् अङ्गपूजा जनतरं दिक्पालपूजायाः प्राक् गौगणा-एकं पूजनीयं गोगणाएकं च प्रथमादि यथा स्यात्।

सुवर्णवर्णो कपिला द्वितीया गौरपिङ्गला। तृतीया गौरपिङ्गाश्ची चतुर्थी गुडपिङ्गला॥ पञ्चमी अञ्चवर्णो स्यादेताः स्युरुत्तमा गवाम् । चतुर्थीपिङ्गला षष्ट्री सप्तमी ख़ुरपिङ्गला अष्टमी कपिला गोषु विश्वयः कपिलागणः।

इत्यनेनोक्तम् ॥ ९७॥

प्रयोगान्तरमाहं—

अष्टोत्तरेति।

अष्टोत्तरसङ्खं यः पयोभिदिनशो हुनेत्।। पचात्स गोगणैराख्यो दशाणैनैष वा विधिः।। ९८॥

गोतुग्धेः प्रतिदिनं योऽष्टाधिकं सहस्रं जुहुयात् स पञ्चद्रश्च-दिनाम्यन्तरे गोसमूहेन सम्पन्नो मनति प्रविधिप्रयोगो दशा-श्वरमन्त्रेण वा कार्य्य स्त्यर्थः॥ ९८॥

मन्त्रान्तरमाह— संख्वेति।

संलवी बासुदेवो हत केंऽन्तं च अगवत्पदम् ॥ श्रीगोविन्दपदं तहन् हादशार्थोऽयमीवितः॥१९॥ लवोबिन्दुःतत्सहितो वासुदेवः श्रोकारः अर्थात्मणवः अन्तमः

### सदीकक्रमदीपिकायाः

चतुर्थ्यन्तं भगवत्पदं तथा श्रीगोविन्दपदं चतुर्थ्यन्तम् एतेन द्वादशाक्षरो मन्त्र उद्धृतः॥ ९९ ॥

ऋष्यादिकमाह— मन्तरिति ।

मनुर्नीरदगायत्रीकृष्णष्यादिरथाऽङ्गकम् ॥ एकाचिवेदमृताणैः समस्तैरपि कल्पयेत् ॥ १०० ॥

कविन्मुनिरिति पाठोनयुक्तः असमन्वयात् पौनरुक्त्याच किन्तु मनुरित्येव पाठः ।

अयमिति पाठोयुत्त्वालभ्यत इति रुद्रधरः।

अथाऽक्रपञ्चकं कल्पयेत् कैः एकद्विचतुःपञ्चभिः तथा औ बमो भगवते श्रीगोविन्दाय अस्त्रायफट् इति ॥ १०० ॥

घ्यानमाइ— चद्धइति ।

बन्दे कलपहुम्बाश्रितमणिमयसिंहासने सन्निविष्टं। नीबामं पीतवस्त्रं करकमललसच्छङ्कवेत्रं मुरारिष्॥ गोमिः सप्रश्रवाभिर्देतममरपतिप्रौढह्स्तस्थकुम्भ-पच्योतत्सीधधारास्निपतम-भिनवाम्भोजपत्राभनेत्रम्॥ १०१॥

मुरारि वन्दे कीटरां करपबृक्षम् लावस्थित पद्मरागमणिघटिते सिद्वासने उपविष्टं पुनः कीटरां नीलामंदयामं तथा पीतवस्त्रं
तथा हस्तपद्मे शोभमानौ राक्षवेत्रौ यस्य तं तथा सपस्त्रवाधिः
स्वीरस्तनाभिः गोभिर्वृतं वेष्टितं तथा अमरपतेरिन्द्रस्य प्रौढोवलिष्ठो यो हस्तस्तदवस्थितो यः कुम्भः घटस्तस्मात् प्रस्रवद्मृत
घाराभिः स्नपितं तथा ऽभिनवं नूतनं यदम्भोजं पद्मं तस्य पत्रवद्गमा कान्तिनैयनयोर्थस्यतम् ॥ १०१ ॥

पुरश्वरणमाइ—

#### ध्याखेति —

10-

ध्यात्वैवमच्युतं जप्त्वा रविलक्षं हुनेत्ततः॥ दुग्धैद्दादशसाहस्रं दिनशोऽमुं समर्चयेत् ॥ १०२॥

पवं पूर्वोक्तमच्युतं ध्यात्वा द्वादशलक्षं जप्त्वा दुग्धेद्वीदशसहस्रं ज्ञहुयात प्रत्यहं वा अमुं पूजयेत् ॥ १०२ ॥ आयतनादिषु पूजाविशेषं दर्शयति— गोष्ठ इति ।

गोष्ठे प्रतिष्ठितं चाऽऽत्मगेहं वा प्रतिमादिषु॥
समस्तपरिवाराचीस्ताः पुनर्विष्णुपार्षदाः॥ १०३॥
द्वाराग्रे विलिपीठेऽच्याः पक्षीन्द्रश्च तद्ग्रतः॥
चण्डप्रचण्डी प्राक् धात्विधातारी च दक्षिणे ॥१०४॥
जयः सविजयः पश्चाद्रलः प्रवल उत्तरे॥
ऊर्द्धे द्वाराश्रियं चेष्ट्रा द्वास्थेशान् युग्मशोऽर्चयेत्॥१०६॥
पुज्यो वास्तुपुमांस्तत्र तत्र द्वाःपीठमध्यगः॥
द्वारान्तःपार्श्वयोरच्यां गङ्गा च यमुना निष्ठी॥१०६॥
कोणेषु विध्नं दुर्गाश्च वार्ष्ट्वां चेत्रेशमर्चयेत्
अर्चयेद्वास्तुपुरुषं वेश्वममध्ये समाहितः॥
देवताचीनुरोधेन नैऋत्यां वा विचच्चणः॥ १०७॥

गोष्ठे गोस्थाने प्रतिष्ठितं स्थापितं तथा आत्मगेहे सुवर्णाः विघटितप्रतिमादिषु प्रतिष्ठितं विष्णुं प्रचयेदिति पूर्वेणान्वयः ताः पूर्वोक्ता पव समस्तपरिवारपूजाः कार्याः तथा वश्यमाणाश्च-विष्णुपर्वदाः पूर्वादिचतुर्द्वाराग्रमागे विलद्दानपीठे द्विद्याः पून्याः अत्र त्रिषाठिनः ।

द्वादशाक्षरगोविन्दमन्त्रस्य पूजाप्रसङ्गेन पूर्वोक्तदीक्षापूजायां तथात्रिकालपूजास्वपि पूर्वोदिचतुर्द्वारपूजा विशेषतः कर्तव्यत्वेन ज्ञात्रव्या समस्तपरिवारायाऽच्युताय नमोनमः विज्यार्षदेभयोनमो-

### सटीकक्रमंदीपिकायाः

नमः अनेनमन्त्रद्वयेन पूर्वीदे चतुर्द्वाराग्रमागे चलिदानपीठे पूज- विदित्यर्थः ।

点

पश्चीनद्रोगरुडः तद्रप्रतः चलिदानपीठाप्रतः पूज्यः।

विष्णुपाषदात् दर्शयति।

प्रागिति ।

द्वारपुजामाह ।

ऊर्ष्ट्र इति।

चतुरस्रचतुर्द्वारोर्द्वमागे द्वारश्रियं पूजियत्वा चण्डादीन् द्वौद्वौ-इत्वा पूजयेत् ।

अनुक्रमेण पूर्वद्वारमारभ्य द्वारवलिपीठयोर्भध्ये वास्तुपुरुषाय " न महति पूजयेत् ।

द्वारान्त इति।

चतुर्द्धारमध्योभयफलके गंगायमुने पूज्ये तथा शङ्कानिधिपमा-निधी च पूज्यो।

तद्तु मण्डपे प्रविद्याऽऽग्नेयादिकोणेषु विश्वतुर्गासरस्वतीक्षेत्रे-शाः क्रमेण पूज्याः मण्डपमध्ये ब्रह्मस्थाने पुनर्वास्तुपुरुषं स्यतः सन् पूजयत् ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥

अस्त्रमुद्धरति—

तारमिति।

तारं शार्द्धपदं केऽन्तं सपूर्वके शरासनम् ॥ हुंफद्र नितिरित्युका ऽस्त्रमुद्रया ऽग्ने स्थितो हरेः॥१०८॥ युष्पाक्षतं क्षिपेदिश्च समासीता ऽऽसने ततः विधेयमैतत् सर्वत्र स्थापितेषु विशेषतः॥ १०९॥

तारं प्रणवः शार्क्षपदं छेऽन्तं चतुर्थ्यन्तं सपूर्वं सशरासनशब्दं चतुर्थ्यन्तं हुंफट्नमः इति उक्त्वा पुष्पासतं चतुर्विक्ष असमुद्रमाः छोटिकया निक्षिपत् कीढशः हरेरग्रे स्थितः ततः आसने स्वोलितः उपविशेत पतत्सर्वे सर्वपूजादौ कर्तव्यं स्थापितेषु प्रतिमादिषु पुनर्विशेषतः कर्तव्यमेष ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ पीठापूजामाद् आत्मेति ।

Į.

4

1

आत्मार्चनान्तं कृत्वाऽथ गुरुपङ्कि पुरोक्तवन् ॥

श्रीगुरून् परमाद्यांश्च महास्मत्सर्वपूर्वकान् ॥ १२०॥

स्वदेहे पूर्वोक्तस्वरूपेण पीठमारभ्य सम्पूज्य हृदि भगवन्तमभ्य चर्वाऽनन्तरं वाह्यपीठे पूर्ववत् पूर्वोक्तदीक्षाप्रकरणकथितोत्तरिक्

विवसागे इति वद् गुरुपर्द्धि पूजयेत्।

गुरुपङ्किमेवाह— श्रीगुरूनिति ।

श्रीशब्दपूर्वान् गुरून् परमगुरून्।

प्रयोगाश्च-श्रीगुरुभ्योनमः

श्रीपरमगुरुभ्योनमः

श्रीमहागुरुभ्योनमः श्रीअस्मद्गुरुभ्योनमः

सर्वगुरुभ्योनमः॥ ११०॥

तत्पादुकानारदादीन्पूर्वसिद्धाननन्तरम् ॥

ततो भागवताश्चेष्टा विघ्नं दिचणतोऽचेयेत ॥१११॥ तत् पादुकाभ्यः नारदादिभ्यः पूर्वसिद्धेभ्यः भागवतेभ्य इति

ळ्युदीपिकाकारः । श्रीगुरुपादुकाभ्योनमः श्रीपरमगुरुपादुकाआदिगुरुपादुकामहा-

गुरुपादुकाअस्मद्गुरुपादुकासर्वगुरुपादुकास्योनमः।

इति त्रिपादिनः । एवं गुरुपङ्किपीठस्योत्तरे समभ्यच्यं दक्षिणे गणेशं पूजयेत॥१९९॥ पूर्ववतः इति—

पूर्ववत् पीठमध्यच्ये श्रीगोविन्दमथाऽचेयेत् हिक्मणीं सत्यसामां च पाद्यवयोरिन्द्रमग्रतः॥११२॥ प्रष्टतः सुरभिश्रेष्ट्रा केद्रारेष्वद्भदेवताः

अच्छी ह्यादिवमीन्ता दिश्वकं कोणकेषु च्या११३॥

#### सटीकक्रमदीपिकायाः

पूर्वीकप्रकारेणाऽऽघारशक्त्वादिपीठमन्त्रान्तं सम्पूज्य देवमा- " वाह्य अर्घादिभिरुपचारैः पूजयेत्।

आवरणपूजामाह-रुक्मिणीमिति।

गोविन्ददक्षिणवामयोः पाद्ययोः कर्णिकायां रुक्मिणी सत्यमामा च संपूज्या देवांग्रे च इन्द्रं सम्पूज्य देवपृष्ठे तु सुरामें पूर्वादिचतुर्दिः क्कोणेषु केरारेषु हृदादिवर्मान्ता अक्षदेवताः पूज्याः केरारेषु कोणेषु पुनरस्त्रमङ्गं पूजयेत् ॥ ११२ ॥ ११३ ॥

4

(4

九

M.

कालिन्दीति-

कालिन्दीरोहणीनाग्नजित्याद्याः षद् च शक्तयः॥ दलेषु पीठकोणेषु बहुचाद्यच्याश्च किङ्किणीः॥११४॥ दामानि यष्टिवेणुश्च पुरः श्रीवत्सकौस्तुमौ अग्रतो बनमालां च दिश्वष्टासु ततोऽर्चयेत्॥११५॥ पाञ्चजन्यं गदां चक्रं वसुदेवं च देवकीम्॥ नन्दगोपं यशोदां च सगोगोपालगोपिकाः॥११६॥

कालिन्यायाः शक्तयो देवपत्न्यः पत्रेषु पूज्याः आदिपदेन सुन-न्दामित्रविन्दासुलक्ष्मणापरित्रदः आग्नेयादिपीठकोणेषु किङ्किणीः दामादीन पूजयेत् तत्र श्रीकृष्णक्षुद्रघण्टिकाम् अग्निकोणे॥

गोरक्षणार्थं दामानि नैर्ऋते गोप्रेरणार्थे लकुटं वायौ वंद्राम् ईशामकोणे देवस्याऽग्रे श्रीवत्सकौस्तुभौ श्रीवत्सकौस्तुभाग्रतः वनमालां तदुपरि अष्टदिक्षु पाञ्चजन्यादय इति ।

पाञ्चजन्यायनमः संगोगोपालगोपिकाभ्यो बमः इत्यन्ताः पूज्याः' आदिपदेन गदाचक्रवसुदेवदेवकीनन्दयशोदापरिग्रहः११४॥११५॥११६॥ इन्द्राद्या इति—

इन्द्राचाः कुमुदाचाश्च विश्वकसेनं तथोत्तरे ॥ कुमुदः कुमुदाक्षश्च पुण्डरीकोऽथ वामनः ॥ श्रुक्कणः सर्वनेत्रः सुमुखः सुप्रतिष्ठितः ॥ ११०॥ इन्द्राचाः स्वस्वदिश्च पूज्याः तरस्राणि वजादीन्यादिशब्दमान ह्याणि तथा 'कुमुदाद्याश्चांऽष्टगजाः तदुपरि स्वस्वदिशु पूज्याः तद्विदेवतोत्तरे विष्वक्सेनं पूजथेत्।

कुमुदादीनां नामान्याह— कुमुदाइति ११७॥ पूजाफलमाह— एकेति।

एककालं बिकालं वा त्रिकालं चेति गोष्ठगम् श्रीगोविन्दं यजोत्तित्यं गोभ्यश्च यवसप्रदः ॥११८॥ दीर्घजीवी निरातङ्को घेनुषान्यधनादिभिः पुत्रैर्मित्रैरिहाऽट्योऽन्ते प्रयाति परमं पदम् ॥ ११९॥

गोष्ठगं व्रजगं छण्णं प्रत्यहम् एककालं द्विकालं त्रिकालं पुजयेत् गोभ्यश्च प्रासप्रदः सन्निह लोके चिरायुर्निभयो घेनुधा-म्यसुवर्णादिभिः पुत्रमित्रादिभिश्च सम्पन्नो भवति देहपातान्ते च विष्णुलोकं च गच्छति ॥ ११८ ॥ ११९ ॥

मन्त्रान्तरमाह— उद्ध्वेति ।

ऊर्द्धदन्तयुतः शार्झी चक्री दिचणकर्णयुक्।। मांसं नाथाय नत्यम्तो मूलमन्त्रोऽष्टवर्णकः ॥१२०॥

र्डद्ध्वंदन्तः ओकारः तेन सहितः शाङ्गी गकारः चक्री ककारः दक्षिणकर्णयुक् उकारसहितः मांसो लकारः नाथायेति स्वरूपं-नत्यन्तो नमःपदान्तः अयमष्टाक्षरोमुलमन्त्रसंज्ञकः॥ १२०॥

ऋष्यादिकमाह— ऋषिरित्यादि ।

ऋषित्रिह्मा च गायत्रीछन्दः कृष्णस्तु देवता ॥ युग्मवर्णैः समस्तेन प्रोक्तं स्यादङ्गपञ्चकम् ॥ १२१॥

अस्यमन्त्रस्य ब्रह्माऋषिः गायत्रीछन्दः श्रीकृष्णोदेवता चराव्दो-ऽनुकतमुखये तेनवीजराक्त्यधिष्टातृदेवता दशाक्षरवत् तथा अस्य मन्त्रस्य मन्त्रोत्थवर्णानां चतुर्भिर्युगमवर्णेश्चतुरङ्गं समप्रेण च मः न्त्रेणाऽङ्गपञ्चकं बेयम् ॥ १२१॥

ध्यानमाह—

पञ्चवर्षामिति ।

पश्चवर्षमतिहप्तमङ्गणे-

धावमानमलकाकुलेक्षणम् ॥

किङ्किणीवलयहारनृपुरै-

रञ्जितं समस्त गोपवालकम् ॥ १२२ ॥

ं गोपशिशुं नमतं कीदशं पञ्चवर्षवयस्थं तथा अतिविछिष्ठं तथा ब्राङ्गणे धावमानं तथा चातिचञ्चलेक्षणं तथा किङ्किणी-

तथा आक्षण घावमान तथा चात्त्वश्रव्यक्षण तथा किङ्किणी-श्रुद्घण्टिका वळयः कङ्कणः हारोमुक्ताहारः नूपुरस्तुलाको-ट्रिस्तैरञ्जितं भूषितम्॥ १२२॥

पुरश्चरणमाह—

ध्यात्वैवमिति ।

ध्यात्वैवं प्रजपेद्छलक्षं तावत्सइस्रकम् ॥

जुडुयात् ब्रह्मवृक्षोत्थसमिद्भिः पायसेन वा ॥१२३॥

पर्व पूर्वीकं ध्यात्वा अष्टलक्षं मन्त्रं जपेत् तदनुपलारावृक्षस-मिद्भिः परमान्नेन वा ऽष्टसहस्रं जुहुयात् ॥ १२३ ॥

पूजाप्रकारमाह—

प्रासावे इति ।

प्रासादे स्थापितं कृष्णमसुना नित्यशोऽचेयेत् बारपुजादि पीठार्चनान्तं कृत्वोक्तमार्गतः॥ १२४॥

घवळगुहे स्थापितं छण्णम् अमुना वस्यमाणप्रकारेण प्रत्यहं पुजरेत् द्वारपूजामारभ्य पीठपूजापर्यन्तं पुर्वोक्तमन्त्रः वर्तमना कुर्यात् ॥ १२४ ॥

मध्य इति ।

| (१९) । दीपस्तीत्रावली । उत्पलदवविराचिता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| श्रीक्षमराजविरचितवृत्तिसमेता(ब्रेदान्तः)२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( |
| (१६) मीमोसाबालपकादाः जैमिनीयद्वादशाऽ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| ध्यायार्थसंग्रहः श्रीमदृनारायणात्मजभट्ट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( |
| शङ्करविरचितः। (मीमांसा) २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| (१७) प्रकरणपश्चिका प्रभाकरमतानुसारि—मी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| मासादरीनम् । महामहोपाध्यायश्रीशालि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ( |
| कनाथामिश्रविरचितम् श्रीञ्चङ्गरभष्टकृता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| मीमांसासारसंग्रहश्च सम्पूर्णः (मीमांसा) ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , |
| ( विकास विका |   |
| ं श्रीसदानन्दन्यासप्रणीतस्तत्कतन्याख्याम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| मलङ्कृत:। (वेदान्त:) ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| (१९) कात्यायनभौतस्त्रम् । महामहोपाध्याय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| श्रीकर्काचार्यविरचितभाष्यसाहितम् । १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| (२०) ब्रह्मसूत्रभाष्यम् । श्रीभास्कराचार्यविर-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| चितं सम्पूर्णम् (वेदान्तः) ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| (२९) श्रीहर्षप्रणीतं खरडनखरडखायम्। आ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| नन्दपूर्णविरचितया खएडनफिककावि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| भजनाख्यया व्याख्यया विद्यासागरीतिप्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١ |
| सिद्धया समितम्।(वेदान्त:) १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| (२२) आख्यातचन्द्रिका श्रीभद्दमल्लविरचितार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l |
| (२३) श्रीलक्ष्मीसहस्रम्—बालबोधिनीव्याख्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <ul> <li>याऽवतरियाकया च साहितम्</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| (२४) ब्रह्मसूत्रवृत्तिः मरीचिका श्रीब्रजनाथभ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - |
| . ट्टकृता (वेदान्त:) २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
| (२५) क्रोडपचसंग्रहः । अत्र श्रीकालीशङ्करसि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l |
| द्धान्त्षागीशविरचितानि अनुमानजागदी-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l |
| वयाः पत्यक्षानुमानगादाधर्याः प्रत्यक्षानु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| मानमाथुर्या न्युत्पत्तिवादस्य शक्तिवादस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l |
| मुक्तिवादस्य शब्दशक्तिप्रकाशिकायाः कु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١ |
| सुमाञ्जलेश्च कोडपशाणि २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| (२६) बहासूत्रम्, द्वेताद्वैतदर्शनम्। श्रीसुन्दरभ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| ट्टरचितसिद्धान्तसेतुकाश्मिधटीकासहि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١ |
| तश्रीदेवाचार्यप्रगीतसिद्धान्तजाह्नवीयुतम्२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - |
| (२७) षड्दर्शनसमुच्चयः । बौद्धनैयायिकका-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ं पिलजैनवैदोषिकजैमिनीयदर्शनसंक्षेप: ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| मुणिभद्रकृतटीकया सहितः । हारिभद्रमु-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
| रिकृत:। २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| (२८) ग्रुद्धाद्वैतमार्तण्डः प्रकाशन्याख्यासहित:।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

त्रमेयरत्नार्णवश्च ... २९) अञ्चमानचिन्तामणिव्याख्यायाः जिहीम • ु थिकृतदीधित्या जागदीशी टीका । (३०) वीरमित्रोदय: । महामहोपाध्यायश्रीमित्र-मिश्रविरचितः परिभाषा—संस्कारप्रका-शात्मकः। सापिण्यदीपकश्च (३१) वीरामित्रोदय: । महामहोपाध्यायश्रीमि-त्रामिश्रविरचितः आह्निकप्रकाशः (३२) स्मातिसारोद्धारः विद्वदूरविश्वम्भरात्रिपाठि-संकलित: (३३) वेदान्तरंत्नमञ्जूषा । श्रीभगवत्पुरुषोत्त-माचार्यकृता । (३४) प्रस्थानरत्नाकर: । गोस्वामिश्रीपुरुषोत्त-मजीमहार/जावराचितः (३५) वेदान्तपारिजातसौरभं नाम ब्रह्ममीमांसा-भाष्यं श्रीनिम्बार्काचार्यविराचितम् । (३६) योगदर्शनम् । परमहंसपरित्राजकाचार्य-नारायणतीर्थविरचित-योगसिद्धान्तचन्द्रि कासमाख्यया व्याख्यया संवितितम् । २ (३७) वेदान्तदर्शनम् । परमहंसपरिवाजका चार्यश्रीरामानन्दसरस्वतीस्वामिकृत ब्रह्मा-**६**मृतवर्षिणीसमाख्यव्याख्यासंविततम् । ४ (३८) विश्वपकाशः । कोशः । विद्वद्वरश्रीम-हेश्वरमूरिविरिचत्ः । (३९) श्रीसुबोधिनी । श्रीवक्रभाचार्यविनिर्मिता श्रीमद्भागवतव्याख्या गोस्वाभीश्रीविठ्ठलना-थदीक्षितावर।चितिटिप्पणीसहिता । श्लीम-झ्रायतदशमस्कन्धजनमप्रकर्ण श्रीसुबी-धिनीटिपण्यो:-प्रकाश: गोस्वामि श्रीश्री पुरुषोत्तमजीमहाराज विरचित (४०) वीरामित्रोदय: । महामहोपाध्यायश्रीमि-त्रमिश्रविरचितः पूजाप्रकादाः । (४२) वेदान्तासिद्धान्तासिप्रहः । श्वातिसिद्धान्ताप- -रनामकः । श्रीब्रह्मचारिवनमालिमिश्रविर-चितः। वेदान्तकारिकावली श्रीपुरुषोत्तम-प्रसाद शर्म्भकृता अध्यात्मसुधातराबु-ण्याख्यटीकयासहिता (४२) स्वानुभवादर्शः । श्रीमत्परमहंसपारेवाज

काचार्यनारायणाश्रमाश्रेष्यमाधेवाश्रमाविर् । चितः । स्वकृतदीकाविभूषितश्च । (४३) याज्ञवल्कस्मृतिः । बालम्भट्टीसमाख्य-व्याख्यासमलङ्कृतमिताक्षरासाहिता । व्य-वहाराध्यायः ... ... १९ (४४) गादाधरी । श्रीगदाधरभट्टाचार्यचक्रव-

(४४) गादाधरी । श्रीगदाधरभट्टाचार्यचक्रव-तिंकृता । श्रीगङ्गेशोपाध्यायविराचिततत्त्व-चिन्तामण्या श्रीरघुनाथतार्किकशिरोमणि-विराचितदीधित्या च गर्भिता । ४

(४५) शास्त्रदीपिका । श्रीपार्थसारथिमित्र प्राणे-ता। रामकृष्यविराचितयुक्तिस्तेहप्रपुरण्या-ख्यच्याख्यया सहिता तर्कपाद । ५

ख्यव्याख्यया साहता तकपाद । ५ (४६) वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा महामहो-पाध्याय-श्रीनागेशभट्टविराचिता । भीमद्दुर्वलाचार्थः बालम्भट्टाभ्यो विर-चितकुञ्जिकाकलाह्वटीकाद्वयसंवलिता । ८

(४७) व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधीः । पर्वतीय विश्वेश्वरसूरिविरचितः। ६ (४८) विरमित्रोदयः । लक्षणप्रकाशः ।

महामहोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविराचितः। ७ (४९) बहदारण्यकवार्त्तिकसार श्रीमहियारण्यस्वा-

भृष्ठदारण्यकवात्तिकार त्रामाह्यवारण्यस्या मिविरचितः । महेदवरतीर्थकृतयालघुसं महाख्यया टीकया समलंकृतः । ४
 भीरमित्रोदयः । राजनीतिप्रकारः । महा-

(५०) धीरमित्रोदयः। राजनीतिप्रकाशः। महा-महोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविराचितः। ५

(५१) पूर्वमीमांसा अधिकरणकी सुदी । श्रीमन्म-हामहोपाध्याय पं० रामकृष्णभट्टाचार्य-वीरास्त्रता परिज्ञिष्टाधिकरणनिरूपणपूर्व-कं टिप्पण्या परिष्कृत ।

(५२) प्रसस्तपादभाष्यटीकासंग्रहः । तत्र क-णादरहस्यम् । श्रीशंकरमिश्रविरचितम् १ , (५३) कमर्दापिका । श्रीमन्महामहोपाध्याय

(५३) क्रमदीपिका । श्रीमन्महामहोपाध्याय कादमीरिककेशवभट्टविरचिता । विद्यावि-नोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्यकृताविदरणोपेत १

परत्रादिप्रेषणस्थानम्

हरिदासगुप्तः, चौखम्बा बनारस सिटी Registered According to Act XXV. of



# CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES;

COLLECTION OF RARE & EXTRAORDINARY SANSKRIT WORKS.

NO. 254.

# क्रमदीपिका।

श्रीमन्महामहापाध्यायकार्द्मीरिक केरावभद्दविरचिता।

विद्याविनोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्य कृतविवरणोपेता। तथा-

लघुस्तवराजस्तोन्नम् ।

श्रीमद्वेष्णवाचार्यश्रीश्रीनिवासाचार्यावेरचितम्।

श्रीहयप्रीवानुप्रह जीवन स्वभूदेवपदानन्याश्रित वैञ्खव पुरुषातमप्रसादप्रखीत गुरूभक्तिमन्दाकिन्याख्यव्याख्या समलंकृतम ।

श्रीयुतकान्यकुञ्जकवीन्द्रवर—दुःखभृद्धनशर्मतन्जनुष। साहित्यसाक्ष्योगायनेकशास्त्रो-ध्यापकेन—देवीपसादशर्मकविना संशोधितो ।

KRAMADIPIKA,

By Mahamahopadhyaya Kasmirika Kesav Bhatta. With a Commentary by Sri Govind Bhattacharya. and Laghustavarajastotram

By Sri Niwasacharya. With a commentary "Gurubhakti Mandakini" By Purushottam Prasada.

FASCICULUS III-3

PUBLISHED & SOLD BY THE SECRETARY

CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE. BENARES.

AGENTS:-OTTO HARRASSOWITZ, LEIPZIG:
PANDITA JYESHTHARAM MUKUNDAJI. BOMBAY:
PROBSTHAIN & CO; BOOKSELLERS, LONDON.

Printed by Jai Krishna Das Gupta,
at the Vidya Vilas Press.

Benares.

Price Rupes one.



आनन्दवनविद्योतिसुमनोभिः सुसंस्कृता ॥
सुवर्णाऽङ्कितभव्याभशतपत्रपरिष्कृता ॥ १ ॥
चौसम्बा-संस्कृतग्रन्थमाला मञ्जुलदर्शना ॥
रसिकालिकुलं कुर्योदमन्दाऽऽमोदमोहितम् ॥ २ ॥
स्तबकः—२५४

अस्यां चौखम्बा— संस्कृतप्रन्थमालायां प्रतिमासं पृष्ठशतके सुन्दरैः सीसकाक्षरैरुचमेषु पच्चेषु
 एकः स्तवको सुद्रयित्वा प्रकाश्यते । एकस्मिन स्तवके एक एव प्रन्थो सुद्रयते ।

ちょうようようなからなる。

२ प्राचीना दुर्रुभाश्रामुद्रिता मीमांसावेदान्तादिदर्शनन्याकरणधर्मशास्त्रसाहित्यपुराणादिग्रन्था

३ एवाऽत्र सुपरिष्कृत्य सुद्रचन्ते ।

काञ्चिकराजकीयप्रधानसंस्कृतपाठञ्चालाऽध्यापकाः परिष्ठता अन्ये च शास्त्रदृष्टयो विद्वास पतस्परिशोधनादिकार्यकारिणो भवन्ति ।

४ भारतवर्षीयेः, ब्रह्मदर्शीयः, सिंहलद्वीपवासिभिश्चेतद्भाहकेदेयं वार्षिकमभिमं मूल्यम् सुद्राः ७ आनकाः

५ अन्येर्देयं प्रतिस्तवकं

६ प्रापणव्ययः पृथग् नास्ति ।

साम्प्रतं मुद्रचमाणा प्रन्थाः—

(१) संस्कार्रात्नमाला । गोपीनाथभट्टकृता जल्डे ... २

(२) शब्दकौस्तुभः। भट्टोजिदीक्षितकृतः १२

(३) क्लोकवार्तिकम् । भट्टकुमारिलविरचितम् पार्थेसारिथिमिश्रकृतन्यायरत्नाकराख्यया व्याख्यया सहितम् । सम्पूर्णम् । १०

(४) भाष्योपबृहितं तत्त्वत्रयम् । विशिष्टाद्वैत-दर्शनप्रकरणम् । श्रीमहोकाचार्यप्रणीतम्। श्रीनारायणतीर्थविरचितभाद्टभाषाप्रकाश-सहितं सम्पूर्णम् (वेदान्तः) २

(५) करणप्रकाशः। श्रीब्रह्मदेवविराचितः

(६) आ्राहचिन्तामणिः । महामहोपाध्यायश्री-गागाभद्दविरचिता।तर्कृपादः(मीमांसा) २

(७) न्यायरत्नमाला श्रीपार्थसारिथमिश्रविर-चिता सम्पूर्ण: (मीमासा) २

(८) बद्धासूत्रभाष्यम्-बादरायणप्रणीतवेदान्त-

स्त्रस्य यतीन्द्रभीमाद्विज्ञानभिष्ठाकृतन्या-ख्यानम् । सम्पूर्ण । (वेदान्तः) ६

(९) स्याद्यादमञ्जरीमिलविणानिर्मिता सम्पूर्णा-२ (१०) सिद्धित्रयम्-विशिष्टाद्दैतनसानिरूपणपरम्

श्रीभाष्यकृतां परमग्रुरुभिः श्री ६ श्रीयामु-नमुनिभिविरचितम् । सम्पूर्ण(वेदान्तः) १

(११) न्यायमकरन्दः । श्रीमदानन्दबोधभद्दार-काचार्यसंग्रहीतः । श्राचार्यचित्सुष्रमुनि-विरचितन्याख्यापेतः (वेदान्तः ) ४

(१२) विभक्त्यर्थनिर्णयोः न्यायानुसारिपथमाद्गि-सप्तविभक्तिविस्तृतविचाररूपः म० म० श्रीगिरिधरोपाध्यायविरचितः सम्पर्गाः

(न्याय:) ... ५ (१३) विधिरसायनम् । भीत्रप्ययदीक्षितकृतम्।

सम्पूर्णम् (मीमांसा) ... २

(१४) न्यायसुधा (तन्त्रवार्तिकटीका ) भट्टसो-मेक्यरविरचिता। (मीमोसा) १६ मध्येडचीयेद्धरिं दिश्च विदिश्वज्ञानि च क्रमात्॥ वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नश्चाऽनिरुद्धकः॥ १२५॥ क्षिमणी सत्यभामा च लक्ष्मणा जाम्ववन्त्यपि॥ दिग्विदिश्वचीयेदेतान् इन्द्रवज्ञादिकान् बहिः॥१२६॥ पद्ममध्ये हरि पूजयेत् पूर्वादिदिककेशरेषु हृदाद्यक्षचतुष्ट्यम्

आग्नेयादिविदिक्केशरेषु अस्त्रमङ्गं पूजयेत् । वासुदेव इति—

पूर्वादिदिक्पत्रेषु वासुदेवादीन् पूजयेत् आग्नेयादिविदिक्पत्रे षु सक्मिण्याद्याः पूजयेत् तद्वाह्ये स्वस्वदिक्षु इन्द्रादीन् तद्नु बज्जादीन् पूजयेदित्यर्थः॥ १२५॥ १२६॥

फलमाह-

योऽसं मन्त्रं जपेनित्यं विधिनेत्यर्चयेद्धरिम् ॥ स सर्वसम्पत्संपूर्णो नित्यं शुद्धं पदं वजेत्॥ १२७॥ योऽमुमिति—

यःपुमान् उक्तविधिना हरिमर्चयेत अमुं मन्त्रं जपेत् स सर्वेद्वर्य सम्पन्नः सन्नित्यमविनाशि शुद्धम् अविद्यातत्कार्यरहितं पदं ब्रह्मा-ख्यं प्राप्नोति ॥ १२७ ॥

मन्त्रीन्तरमाह्-

तारश्रीशक्तिमारान्ते श्रीकृष्णायपदं बदेत । श्रीगोविन्दाय तस्योद्धे श्रीगोपीजन इत्यपि ॥१२८॥ बहुभाय ततिकाः श्रीः सिद्धिगोपालको मनुः ॥ माधवीमण्डपासीनौ गरुडेना ऽभिपालितौ ॥ १२६॥ दिन्यकीडासुनिरतौ रामकृष्णौ स्मरन् जुपेत् ॥ चक्री वसुस्वरयुतः सर्ग्यकाणीं मनुर्मतः ॥ १३०॥

तारेति।

तारः प्रणवः श्रीः श्रीवीजं राक्तिवीजंकामवीजान्ते श्रीकृष्णायेति

स्वरूपंतदनु श्रीगोविन्दायेति स्वरूपं तदनु श्रीगोपीजनबङ्घमायेति स्वरूपं श्रीवीजत्रयमितिसिद्धिगोपालकोमन्त्रउद्घृतः॥

ध्यानमाह-

माधवाति।

रामकष्णीस्मरत् जपेत् कीदशी माधवीलतामण्डपसमुपस्थि-तीतथागरुडेनसेवितौ ॥

एकाक्षरादिगोपालमन्त्रान् दर्शयेति।

ककारोवसुस्वरः अष्टमस्वरः ऋकारस्तेनसहित इति लघुदीपि-काकारः मुनिस्वरः सप्तमस्वरस्तेनसहित इति रुद्रधरः सर्गीविसर्गः संहितः इत्येकाक्षरोमन्त्रः ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३० ॥

कृष्णाति स्वरूपं द्यक्षरोमन्त्रः स एवद्यक्षरः कामवीजपूर्वश्चेत् तदात्र्यक्षरो मन्त्रोभवति-

कृष्णेति द्याचरः कामपूर्वेस्त्र्यणेः स एव तु

स एव चतुरर्णः स्याव ङेऽन्तोऽन्यश्चतुरक्षरः॥१३१॥

षक्ष्यते पञ्चवर्णः स्यात्कृष्णायनम इत्यपि

कृष्णायेतिस्मरद्वनद्यमध्ये पञ्चाक्षरो ऽपरः ॥ १३२ ॥

स एवड्यक्षरः चतुर्थीविभक्तान्तश्चेत्तदाचतुरक्षरो मन्त्रः अन्यः बहुरक्षरः सद्यफलप्रदम् इत्यनेनाग्रेवश्यते कृष्णायनम् इति पञ्चा-क्षरः कृष्णायेति स्वरूपं स्मरद्वन्द्वकामवीजद्वयस्य मध्येयदाभवति तदा अपरःपञ्चाक्षरोमन्त्रोभवति ॥ १३१ ॥ १३२ ॥

गोपालायेति स्वरूपं वन्दिजाया स्वाहिति पदद्वयेनषडक्षरःकथितः

गोपालायाऽग्निजायान्तः षडक्षर उदाहृतः

कृष्णायकामवीजाख्यो वह्विजायान्तकोऽपरः॥१३३॥ षडचरः प्रागुदितः कृष्ण गोविन्दकौ पुनः

चतुर्ध्वन्तौ सप्तवर्णः सप्तार्णोऽन्यः प्ररोदितः ॥१३४॥

कामवीजसाहितकृष्णायेति स्वाहेति पद्वयेन च षडक्षरोमन्त्र उक्षृत्तस्तथाऽपरः षडक्षरः प्रागेवकथितः सच्हींकृष्णायनमङ्गित कृष्णगोविन्दकौशब्दौयदिचतुर्थ्यन्तौभवतस्तदासप्ताक्षरोमन्त्रो• ऽपरः सप्ताक्षरः प्रागुदितः सचगोवल्लभायस्वाहेति ॥ १३३ ॥ १३४ ॥

श्रीशक्तिमारः कृष्णाय मारः सप्ताक्षरो ऽपरः ॥ कृष्णगोविन्दकौ ङेऽन्तौ स्मराह्यावष्टवर्णकः ॥१३५॥

श्रीशक्तिमाराः श्रीभुवनेश्वरीमारवीजानिक्रणायेतिमारान्तो-ऽपरः सप्ताक्षरोमन्त्रः कृष्णगोविन्दशब्दौक्षेऽन्तौचतुर्थ्यन्तौ कीह-हशौ कामवीजाढ्यौ इति वसुवर्णः अष्टाक्षरोमन्त्रः॥ १३५॥

द्धीति—

द्धिभक्षणङेवन्दिजायाभिरपरोऽष्टकः॥ सुप्रसन्नात्मने पोक्ता नम इत्यपरोऽष्टकः॥ १३६॥

चतुर्थन्तोवधिमक्षणशब्दः विह्नजायास्वाहा एतैर्वर्णेरपरो-ऽष्टाक्षरोमन्त्रः सुप्रसन्नात्मनेस्वरूपमुक्तानम इति वदेत् इत्यपरो-ऽष्टाक्षरोमन्त्रः॥ १३६॥

याक् प्रोक्तों मूलमन्त्रश्च नवार्णः स्मरसंयुतः ॥ कृष्णगोविन्दकौ ङेऽन्तौ नमोऽन्तोऽन्यो नवार्णकः॥१३७॥

प्रागुकश्चाष्टाक्षरोमूलमन्त्रः स्मरसंयुतः कामवीजयुक्तः सन् नवाक्षरो भवति सच क्षींगोकुलनाथायनमहति कृष्णगोविन्दकौक्षेन्ती-चतुर्थ्यन्तौस्मरसंयुतौयदि भवतस्तदानवाक्षरोमन्त्रो भवति यद्ये-ताववनमोन्तकौनमः शब्दान्तौ भवतस्तदापरोनवाक्षरोमन्त्रः ॥१३०॥

क्वीरँलैंक्विँक्वंवामलाङ्गाय नमस्तु स्याद्द्यार्णकः ॥ विरोन्तो वालवपुषे क्वीँ क्वष्णाय स्मृतो बुधैः ॥ एकादशाक्षरो मन्त्र एतेषां नारदो मुनिः ॥१३८॥ उक्तं छन्दस्तु गायत्री देवता कृष्ण ईरितः ॥ कलाषड्दीर्घकेरङ्गमथा ऽमुं चिन्तयेद्धरिम् ॥१३९॥ क्वांकों क्वांस्यामलाङ्गायनमस्ति दशवर्णकोमन्त्रः विरोन्तः स्त्राहान्तः बालवपुषे इति पदं क्लीकृष्णायेति एकादशाक्षरोमन्त्रः ह्युचैः स्मृतः॥

ज्ञानामृष्यादिकमाह—

प्तिषामकाक्षरमारभ्येकादशाक्षरपर्यन्तानां द्वाविशतिमन्त्राणाम् ऋषिनीरदः गायत्रीछन्दः श्रीकृष्णोदेवता ।

्रभङ्गान्याह— कलेति ।

ककारलकाराभ्यां षड्दीर्घकैर्नपुंसकराहितषड्दीर्घस्वरैः क्राँक्रीं-क्रैँक्रैाँक्रः एमिरित्यर्थः ॥ १३८ ॥ १३९ ॥

ध्यानमाह— अध्यादिति ।

अव्याद्धाकोषनीलाम्युजहिचरहणाम्भोजनेत्रोऽम्युजस्थो बालो जङ्काकटीरस्थलकलितरणिकङ्किणीको मुकुन्दः। दोस्यो हैयङ्गवीनं दघदतिविमलं पायसं विद्ववन्धो गोगोपीगोपवीतो हहनखविलसत्कण्ठमुष्ट्रियं वः१४०

वोयुष्मान चिरं वहुकालंमुकुन्दोऽन्यात् रक्षतु कोदशः व्या-कोशं प्रफुल्ल यहीलाम्बुजं तद्वदीप्तिर्यस्य स तथा अरुणंरक्तं यद्-म्भोजंपुत्रं तद्वन्नेत्रेयस्य सतथा पद्मोपविष्टः तथा वालः-पाञ्चवार्षिकः तथा जङ्घापादयोः संधिः कटीरस्थलंकटी उमयो-घटितासम्बद्धारणन्तीशव्दायमानाकिङ्किणीक्षुद्रघण्टिकायस्य स-तथा हस्ताम्या हैयन्नवीनं सद्योजातं घृतं सुपकं पायसंद्धत् त-थागोगोपान्ननागेपालैविष्टतः तथा रुरुःव्याचस्तस्य नखेनविलस-न्तीशोभमानाकण्ठभूषां केन्नारो यस्यसतथा॥ १४०॥

पतेषां पुरश्चरणमाह्— ध्यात्वैषमिति ।

ध्यात्वेवभेकमेतेषां लचं जप्यान्मनुं ततः । सर्पिःसितोपलोपेतेः पायसैरयुतं हुनेत् ॥ १४१ ॥ यथोकस्थानं कृत्वापतेषां मध्येपकं सन्त्रंटशंजपेत् तदनुषृत-

**\***/

खण्डसारयुक्तैः परमान्ने र्दशसहस्रंजुहुयात्॥ १४१ ॥

तर्पयत्तावद्वयेषां मनूनां हुतसंख्यया।
तर्पणं विहितं नित्यं योऽचेयत्सुसमाहितः ॥१४२॥
वन्ह्यादीशान्तमङ्गानि हृदादिकवचान्तकम् ।
अर्चयेत्पुरतो नेत्रमस्त्रं दिश्च वहिः पुनः ॥ ॥१४३॥
इन्द्रवज्ञादयः पूज्याः सपर्येषा समीरिता।
इत्येकमेषां मन्त्राणां भजेयो मनुवित्तमः ॥१४४॥
करप्रचेयाः सर्वार्थास्तस्याऽसौ पूज्यते ऽमरैः ॥
सद्यः फलप्रदं मन्त्रं वक्ष्येऽन्यं चतुरचरम् ॥१४५॥
स प्रोक्तो मारयुग्मान्तरस्थकृष्णपदेन तु ॥
ऋष्याद्यमङ्गषद्कं च प्रागुक्तं प्रोक्तमस्य तु ॥१४६॥

तदनुतावद्दशसहस्रं तर्पयेत् एवं प्रकारेणैकस्मिन्मन्त्रेसिद्धेजान्तेतदन्येषां सक्ततपुरश्चरणानाम् एकविश्वतिमन्त्राणां जपहोमसं-ख्ययाविनैवहुतायुतेनतर्पणमेवपुरश्चरणं विहितं करणीयम् एतेषां मन्त्राणां होमसंख्यया अयुतेनैवतर्पणं विहितम्।

पूजामाह ।

नित्यमिति ।

नित्यं सर्वदासुसमाहितः संयतः सन् पूजयेत् वहवादीशान्तम् आग्नेयकोणमारभ्य ईशानकोणपर्यन्तहृद्याहिकवचपर्यन्तमङ्गचतुष्टयम् पूजयेत् पुरतो ऽग्नेनेत्रमस्त्रं पूजयेत्॥

पूर्वोदिचतुर्विश्च इन्द्रादीन् पूजयेत् तदनुवज्रादीनिति । उपसंहरति ।

एषां मन्त्राणां सपर्या पूजाकथिता ॥

फलमाह । इत्येकामिति ।

4

अमुनाप्रकारेणयः साधकोत्तमएषां मन्त्राणांमध्येएकं मन्त्रभजेत् छपासीततस्यसर्वे पुरुषार्थाहस्तप्राप्याःदेवैश्चासीपूज्यते ॥ मन्त्रान्तरमाइ-

सद्य इति ।

ताःकालिकफलदायकमप्रं चतुरक्षरमन्त्रंवक्ष्येसचतुरक्षरः काः मवीजद्वयमध्यस्थेन कृष्णपदेनकथितः॥

Þ

A

ऋष्यादिकमस्य ऋषिरछन्दोदैवतम् अङ्गषद्कंचप्रागुक्तं पूर्वमन्त्र-समृहेकथितंवोद्धव्यम् ॥ १४२ ॥१४३ ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥

ध्यानमाह—

श्रीमदिति।

श्रीमत्कल्पद्रमूलोद्गतकमललसत्कर्णिकासंस्थितोयः स्तच्छाखालम्बिपद्मोदरविगलदसंख्यातरत्नाभिषिक्तः द्वेमाभः स्वप्रमाभिस्त्रिभुवनमिललं भासयन् वासुदेवः पायाद्यः पायसादोऽनवरतनवनीतामृताज्ञीवज्ञीसः१४७

वासुदेवःवायुष्मान् पायात् कीदशः यः श्रीयुक्तकल्पवृक्षमूलोद्ग-तप्रोशोभमाना या कर्णिका तत्रोपविष्टः तथा कल्पदुमशासालम्बिः यत् पद्मं तस्योदरं ततोविगलन्तिप्रसरन्तियानि असंख्यातानिर-स्नानितरभिषिकः तथा सुवर्णगौरः तथा स्वकान्तिभिः समस्तंत्रे-लोक्यं भासयन् श्लीरान्नाशी तथा अनवरतमनुवेलं नूतनं नवनी-तमेवामृतंतद्दनातीति ॥ १४७॥

पुरश्चरणमाह—

ध्यात्वेति ।

ध्यात्वैवं प्रजपेल्लक्षं चतुष्कं जुहुयात्ततः । त्रिमध्वकौर्विल्वफलैश्चत्वारिंशत्सहस्रकम् ॥१४८॥

यथोक्तं ध्यानं कृत्वा लक्षचतुष्टयं जपेत् तद्तुषृतमधुरार्करायुः तैर्विक्वफलैश्चत्वारिंशत्सद्दसं जुहुयात् ॥ १४८॥

पूजामाहं—

अक्रीदिति ।

अङ्गैर्निधिमिरिन्द्राचैर्वज्ञाचैरर्चनोदिता। तर्पयेदिनदाः कृष्णं स्वादुत्रयधिया जलैः॥ १४९॥

षडङ्गैः निधिभिरिन्द्रचष्टनिधिभिरिन्द्राद्यैर्वज्राद्यैश्चाऽनीलार्चनाः पूजा कथिता ।

तर्पणमाह—

प्रतिदिनं स्वादुत्रयिया घृतमधुशर्कराबुद्धा जलैः कृष्णं पूजयेत्॥ १४९ ॥

मन्त्रान्तरमाह— मारयोरिति ।

> मारयोरस्य मांसाधोरक्तं चेदपरो मनुः । षडङ्गान्यस्य कलषद्दीर्घैर्मन्त्रकाखामणेः ॥१५०॥

अस्य पूर्वोक्तचतुरक्षरमन्त्रस्य मारयोराद्यन्तकामवीजयोमी-साधः लकारस्याधस्तात् चेद्यदि रक्तं रेफोमवति तदाऽपरख्रतुर-क्षरः क्लीकृष्णक्कीम् इति मन्त्रः अस्य मन्त्रशिखामणे मन्त्रशिरोर-त्नस्य कलवद्दीर्घेः कलाईकारसहितकामवीजेनषद्दीर्घेः कलसहि-तैर्नपुंसकरहितैः षाद्दीर्घस्वरैः षडक्नानिकुर्यादितिशेषः॥ १५०॥

ध्यानमाह—

आरक्तोचानकरपद्वमिशक्तरलसत्स्वर्णदोलाधिरुढं-गोपाभ्यांप्रेङ्ख्यमानंविकसितनववन्धूकसिन्दूरभासम्॥ वालं नीलालकान्तं कठितटविलुठत्श्चद्रघण्टाघटात्यम्॥ वन्देशार्दृलकामाङ्कराललितगलाकलपदीप्तंग्रुकुन्दम् २५१

मुकुन्दं वन्दे कीहराम् आरक्तमरुणं यदुद्यानं तत्रः यः कल्प-

बुक्षस्तस्यशिष्यमंत्रं तत्रलसन्ती या शोममाना सुवर्णमयी दोला तत्रोपविष्टं तथा गोपाङ्गनाभ्यां प्रेख्यमानं दोलायमानं विकसितं प्रफुल्लनवीनं यद्वन्धुजीवपुष्पं सिन्दूरंतयोरिवमायस्यतं तथा वालं शिशुं तथाकृष्णकेशं तथा कटितटे इतस्ततोगच्छन्ती या शुद्धपिट-कासमृहस्तेन सम्बद्धं तथा शार्दुलस्य व्याघस्य घटाशुद्धपिटकाः कामाङ्कशेनशोभमानं यत्कण्ठभरणेतेनशोभमानम् ॥ १५१ ॥

**E**13.

Æ.

ध्यात्वेति ।

एवं-

ध्यात्वेवं पूर्वक्लप्त्येनं जप्त्वा रक्तोत्पत्तेनेवैः॥

मधुन्नयप्तुतेहुत्वा ऽप्यर्चयेत्पृर्ववद्यरिम्॥ १५२॥

पूर्वोक्तं मुकुन्दं ध्यात्वापनं मन्त्रं पूर्वोक्तमन्त्रजपसंख्यमेव-जप्त्वारकपद्मेनूतनेषृतमधुशर्करायुतेः पूर्वोक्तसंख्यमेवहुत्वा पूर्वोक्तप्रकारेण हरि पूजयेत्॥ १५२॥

आरादुक्तं मन्त्रयोः प्रयोगंदर्शयति —

मधुरेति।

मधुरत्रयसंयुक्तामारक्तां शालिमञ्जरीम् ॥ जुहुयात्रित्यशोऽष्टोद्धे शतमेकेन मन्त्रयोः ॥१५३॥

घृतमधुशकरामिश्रितां लोहितांहैमन्तिकधान्यमञ्जरीम् अष्टोत्तः रश्चतमनयोमन्त्रयोमेध्ये एकेनमन्त्रेणप्रत्येकं प्रत्यहं योजुहुयात् तस्यपुंसः मण्डलतः एकोनपञ्चाश्चिद्दिनादर्वाक्षड्विश्चितिद्ना-दितिलघुदीपिकाकारः पञ्च चवारिशहिनानन्तरमितिरुद्धधरः महती पृथिवी धान्यादिसमूहव्याप्तामवित तथा तद्गृहं शालिधान्यसम् ह्व्यातं शीघं मवति ॥ १५३॥

तस्य मण्डलतः पृथ्वी पृथ्वीसस्यकुलाकुला ॥ स्याच्छालिपुञ्जपूर्णे च तहेवमाऽऽश्च प्रजायते॥१५४॥ फलमाह— यस्तितः।

> यस्त्वेतयोर्नियतमन्यतरं भजेत । मन्वोर्जपार्चनहुतादिभिराप्तभाक्तः॥ श्रीमान्स मन्मथ इव प्रमदासु वाग्मी। भूयात्तनोर्विपदि तच महोऽच्युताख्यम्॥ १५५॥

इति क्रमदीपिकायां केशवकाइमीर्याचार्य विरचितायां सप्तमः पटलः॥ ७॥

यः पुमानेतयोरेकं नियतं नियतो भजेत्साधयेत् कैर्जपपूजा-होमादिभिः कीदशः प्राप्तभक्तिः स लक्ष्मीयुक्तः स्त्रीषु कामदेववत् उत्कृष्टवचनभाक् भवति तनोर्विपदि शरीरपातानन्तरं विष्णुलोकं च गच्छति ॥ १५५॥

इति श्रीगोविन्दविद्याचिनोदमहाचार्यचिरिचते क्रमदीपिका-विवरणे सप्तमः पटलः ॥ ७ ॥

अथोच्यते वइयाविधिः पुरोक्त-द्शाणितोऽष्टादशवर्णतश्च ॥ स्मृत्येव यौ सर्वजगत् प्रियत्वं-मन् मनुजस्य सदा विधक्तः ॥ १ ॥

अधाऽनन्तरं वश्यकरः प्रयोगः कथ्यते पूर्वोक्तदशाक्षरस्याऽष्टाद्-शाक्षरस्य च यो मन्त्रो स्मरणमात्रेण साधकस्य सर्वजनवल्लभत्वं सर्वदा कुरुतः॥ १॥ फुक्कैरिति ।

फुल्लैवन्धप्रसुनैरसुमरुणतरैरचियत्वा दिनादौ । नित्यंनित्यिक्षियायांस्तमथः

दिनमध्योक्तक्लप्त्यामुकुन्दम् ॥

अष्टोपेतं सहस्रं दश्रालिपिमनुवर्धे जपेद् यः स मन्त्री । क्रुपीद्वर्यान्यवद्यंमुखरमुखभुवांमण्डलान्मण्डलानि२

पुष्पितैः वनोद्भवपुष्पैरितछोहितममुंमुकुन्दं नित्यं सर्वदा नित्यकमीनुष्ठाननिष्ठं दिनादौ श्रितः प्रत्यहं मध्याह्वोक्तपूजाप्रकारेण
पूजियत्वा यो मन्त्री दशाक्षरं मन्त्रश्लेष्ठम् अद्याधिकं सहस्रं जपेत् मण्डलादेव पञ्चाशिह्नाद्वीक्मुखरमुखभुवां विद्वद्वाह्यणानां । मण्डलाने समुहानवश्यं वश्यानि कुर्योद्वशयतीत्यर्थः ॥ २॥

क्षत्रियवैद्यग्रहस्याऽपि प्रयोगत्रयं दर्शयति ।

जातीति ।

जातीप्रसुनैर्वरगोपवेषं-

कीडारतं रक्तहयारिपुष्पैः॥

नीळोत्पत्तैगीतिरतं पुरोव-

दिष्ट्वा रुपादीन् वदायेत् क्रमेण ॥ ३॥

वरगोपवेषं श्रेष्ठगोपक्षपधरं श्रीकृष्णं विचिन्त्य जातीपुषीः पूर्वी-क्तप्रकारेण पूजियत्वा दशाक्षरमन्त्रमष्टोत्तरसहस्रं जप्तवा क्षत्रियं वशा-येत् क्रीडासक्तं ध्यात्वा रक्तकरबीरपुषीः पूर्वोक्तप्रकारेण पूजियत्वा दशाक्षरमन्त्रमष्टोत्तरं सहस्रं जप्तवावस्यवशयेत् गीतिरतं गीतासक्तं ध्यात्वा नीलोत्पलैः पूर्वोक्तप्रकारेण पूजियत्वा वशाक्षरमन्त्रमष्टोत्तर सहस्रं जप्त्वा शूद्रं वशयेत् इत्यनेन प्रकारेणनृपादीन् वशयेदित्यर्थः॥३॥

प्रयोगान्तरमाह—

सितेति—

सितकुसुमसमेतेस्तग्डुलैराज्यासिक्तै-र्दशाशततमथ हुत्या नित्यशः सप्तरात्रम् ।

17.

कचभुवि च ललाटे भस्म तद्धारयना । वशयति मनुजस्त्रीं साऽपि नृंस्तद्वदेवं ॥ 🐉 ॥

इवेतपुष्पसिहतैः इवेततण्डुलैर्घृतिमिश्रितदशास्त्ररमन्त्रेण दश-शतं हुत्वा नित्यशः सप्तदिनपर्यन्तं तदनु तद्धोमभस्म कचभुवि शि-रिस ललाटे च धारयत् ना पुरुषः मनुजस्त्रीं मनुष्यनारीमिति रुद्रधरः तरुणीं स्त्रियं वशयतीति त्रिपाठिनः साऽपि स्त्री अनेन प्रयोगेण नृन् वशयेदित्यर्थः॥ ४॥

प्रयोगान्तरमाह— ताम्बूलेति ।

 ताम्बूलवस्रकुसुमाञ्चनचन्द्नायं-जप्तं सहस्रत्रयमन्यतरेण मन्चोः ॥
 यस्मै ददाति मनुवित् स जनोऽस्य मङ्क्षु ।
 स्याद किङ्करो न खलु तत्र विचारणीयम् ॥ 🗱॥

ताम्बूलं वस्तं पुष्पं कज्जलं चन्दनं च एतधदन्यद्वस्तु मन्वोर्दशा-ष्टादशाक्षरयोरन्यतरेणैकेन सहस्रत्रयं संजप्तं यस्मे जनाय ददाति साधकः स नरोऽस्य साधकस्य मङ्श्रुशीव्रं वश्यो भवति नाऽत्र संशय इत्यर्थः॥ ५॥

प्रयोगान्तरमाह— राजद्वारे इति ।

राजद्वारे व्यवहारे सभाया-द्यूते वादे चाऽष्ट्युक्तं शतं च ॥ जप्तवा वाचं प्रथमामीरयेखो-वर्त्तेनाऽसौ तत्र तत्रोपविष्टान् ॥ ६॥

राजसमीपे क्रयविक्रये सदिस अक्षकी छादे च यो मन्वोरेकमछोत्तरहातं जल्ला प्रथमत एव यां वाचं वदति तयैववाचा तत्र वादादी उपविद्यानसी वर्तेत तज्ज्ञयी भवतीत्यर्थः॥ ६॥

प्रयोगान्तरमाह—

आसीनमिति ।

आसीनं मुरमथनं कदम्बम्ले।

गायन्तं मधुरतरं वजाङ्गनाभिः॥

स्मृत्वाऽग्नौ मधुमिलितैर्भयूरक्रेध्मै-

हुत्वा इसौ वरायति मन्त्रवित्रिलोकीम् ॥ ७॥

कदम्बमूले उपविष्टं मुरमथनं कृष्णं गोपीभिर्मेषुरतरं गायन्तं ध्यात्वा वहीं मधुस्रुतैर्मयूरकेष्मरपामार्गसमिद्धिद्वंत्वा असी साधको लोकत्रयं वद्ययति ॥ ७ ॥

प्रयोगान्तरमाह—

रासेति ।

रासमध्यगतमच्युतं समरन्।

यो जपेदशकातं दशाक्षरम्॥

नित्यशो भाटिति मासतो नरो-

वाञ्छितामभिवहेत्स कन्यकाम्॥८॥

यो नदः पूर्वोक्तरासमध्यगतं कृष्णं ध्यायन् दशाक्षरं मन्त्रं प्रत्यहं दशक्षतं जपेत स मासैकेन शोधमेव वाष्ट्रितां कन्यां प्राप्नोति ॥ ८॥ प्रयोगान्तरमाह—

्तुङ्गेति ।

तुङ्गकुन्दमधिरुद्दमच्युतं । या विचिन्त्य दिनद्याः सहस्रकम् ॥ साऽष्टकं जपति सा हि मण्डला-द्याञ्चितं वरमुपैति कन्यका ॥९॥

उद्यकद्म्बन्धस्थं विचिन्त्य प्रत्यहम् अद्योत्तरसहस्रंद्शाक्षरं वा कन्यका जयति सा हिनिश्चयेन मण्डलादेकानपञ्चाशहिनाद्वी-क्वाच्छितवरं प्राप्नोति ॥ ९ ॥

समानफलं प्रयोगद्वयमाह —

मृत्यन्तमिति ।

नृत्यन्तं व्रजसुन्दरीजनकराम्भोजानि संग्रह्य तं-ध्यात्वाऽष्टाद्यावणेकं मधुवरं लक्षं जपन्मन्त्रवित् ॥ लाजानामथवा मधुप्लुततरैह्वत्वा ऽयुतं चूणेकै-रुद्योहुं प्रजपेच तावद्चिरादाकाङ्कितां कन्यकाम्॥१०॥

अचिरात् शीव्रवाञ्छितांकन्यां परिणेतुं मन्त्रवित्साधकः गोपयुवतीहस्तपद्मानि संगृद्ध धृत्वानृत्यन्तं तं प्रसिद्धं श्रीकृष्णं ध्यात्वास्रक्षमात्रपरिमितमष्टादशाक्षरं मन्त्रश्लेष्ठं जपेत् अथवा स्राज्ञानां चूणैमेचुद्भुततरैर्षृतमधुशकराप्रचुरान्वितैः मधुना द्रवीभृतैरितिषद्भधरःदशसहस्रंहुत्वातावदेवसंख्यं जपेदित्यर्थः॥ १०॥

प्रयोगान्तरमाह— अष्टादशेति ।

अष्टादशाक्षरेण द्विजतरजैस्त्रिमध्वक्तैरयुतम् ॥ कुशैस्तिस्तेर्वो सतण्डुस्तेर्वशयितुं द्विजान् जुहुयात् क्षि॥

द्विजान् ब्राह्मणान् वरायितुमष्टादशाक्षरमन्त्रेणद्विजतस्जैः प-लाशवृक्षसमुद्भवैः समिद्धिस्त्रिमधुराकैः घृतमधुशकैरामिश्रितैरयुतं दशसद्दभं जुद्दुयात् अथवात्रिमध्वकैः कुशैस्तिलैः तण्डलैर्वा-जुद्दुयात् ॥११॥

प्रयोगान्तरमाह—

कृतमालभवैर्वशयेन् चपतीन् । मुकुलैश्च कुरुण्टकजैश्च तथा ॥ विश्वमिश्चरकैरपि पाटलजै-रितरानपि तब्दथो वशयेत्॥ १२॥

कृतमाळ्मवैः राजवृक्षसमुद्भवैः मुकुलैः कलिकाभिः हुत्वानृपतीन् श्रात्रयान् वश्येत् कुरुण्टकजेश्च झिटीसमुद्भवैः मुकुलैईत्वावैश्यान् वश्येत् इश्चरसैः इश्चरकेरितिपाठे कोकिलाक्षोमधीनथहत्यर्थः पाटलसमुद्भवैः मुकुलैर्वाहृत्वा इतरान् शुद्भान् वश्येत्

अनुक्तसंख्याहोमस्यबोद्धव्यातस्यापवप्रकरणत्वादिति १२॥

प्रयोगान्तरमाह—

अभिनवैशित ।

अभिनवैः कमलैरकणोत्पलैः।

समधुरैरपि चम्पकपाटलैः॥

प्रतिहुनेदयुतं क्रमशोऽचिराः

द्वशयितुं मुखजादिवराङ्गनाः॥ १३॥

शीवं मुखजादिवराङ्गना ब्राह्मणादिस्त्रियोवशयितुंचतुर्भिर्द्र्वयैः समधुर्रमधुरत्रयामिलितैः क्रमशः प्रत्येकं सार्धसहस्रद्वयं कृत्वा-दशसहस्रं प्रतिहुनेत् जुहुयात्।

द्रव्याण्याह ।

नृतनैः देवतपद्मैः रक्तोत्पलेश्चम्पकपुष्पैः पाटलपुष्पैः॥ १३॥ प्रयोगान्तरमाद्य—

ह्यारीति ।

हयारिक्रसुमैर्नवैस्त्रिमधुराप्लुतैर्नित्यशः। सहस्रमृषिवासरं प्रतिहुनेन्निशिथे बुधः॥ सुगर्विताधियं हठात् झटिति वारयोषामसौ। करोति निजिकक्करीं स्मरिशालीमुखैरिहिताम्॥१४॥

77

हयारिकुसुमेः करवीरकुसुमेः नृतनः त्रिमधुरमिश्रितैः प्रत्यहं सहस्रं ऋषिवासरंसप्तवासरंसुधः साधकोनिशीथेरात्रीप्रत्यहं प्रति-दिनं जुहुयात् असौ अहंकारवर्ती वारयोषां वेश्याकामवाणैः पीडितां हठात् वळात् झटितिशीव्रं निजदासींकरोति ॥१९८॥

प्रयोगान्तरमाह—

पदुसंयुतैरिति । पदुसंयुतैस्त्रिमधुराद्वेतरै-

गुरुस्युतास्त्रमयुरावतर

निशि जुह्नतोऽस्य हि शचीद्यितोऽ-प्यवशो वशी भवति किन्वपरे ॥ 🗱 ॥

लवणसंयुतैः कटुसंयुतैरितिपाठेकटुकसंयुतैरित्यर्थः मधुराई-तरैर्घृतमधुर्शकरास्निग्धेरिपः समुचये सर्वपैर्दशक्षतं त्रितयंत्रिसहस्रं निशिरात्रौज्ञह्वतः पुरुषस्यशबदियितः ईन्द्रोपि अवशोवशीभवित कि पुनरन्ये ॥ १५ ॥

प्रयोगान्तरमाह—

अथ विल्वजैः फलसमित्प्रसवः च्छद्नैभधुद्रुततरैर्हवनात् ॥ कमलैः सिताक्षतयुतैश्च पृथक् । कमलां चिराय वशायेदचिरात्॥ १६॥

विव्ववृक्षोद्भवैः फलसमित्पुष्पपत्रैः इवेतपद्मेरत्यन्तमधुरा-ष्हुतैः सिताक्षतयुतैः शर्करातण्डलमिश्रितः सिताज्यसाहितै।रिति-पाठे सिताशकरा आज्यं घृतं तत्साहितैः पृथक् एकैकं वस्तु-त्रिसहस्रहे।मात् विरकालम् अविरात् शीव्रकमलां लक्ष्मीवशये-त् अत्रसंख्यासमनन्तरोक्ता ॥ १६ ॥

प्रयोगान्तरमाह— अपहृत्येति ।

अपहृत्यगोपविनताम्बराण्यमा । हृद्येः कदम्बमधिरुहमच्युतम् ॥ प्रजपेत्स्मरन्निशि सहस्रमानयेद्-हुतमुर्वशीमपि हवादशाहतः ॥ भूष्टि॥

हृदयैः अमासह हठात् गोपयुवतीवस्त्राण्यपहृत्यगृहीत्वाकत्म्य-वृक्षमधिकढं कृष्णंस्मरन् निशिरात्रीसहस्त्रंजपेत्स दशाहतो दश-दिवसमध्येहठानमन्त्रस्यवळात् उर्वशीमपिदेववस्यामपि वशमानये-त् निजनिकटमिति शेषः॥ १७॥

मन्त्रयोमांहात्म्यमाह—

狐

4

बहुनेति ।

बहुना किमन्न कथितेन मन्त्रयो-रनयोः सदक् न हि परो वशी कृतौ ॥ अभिकृष्टिकर्मणि विद्रुपयोषितां-कुसुमायुषास्त्रमयवर्षमणोरिह ॥ १८॥

अत्र प्रन्थेवहुनाकथितेनिक प्रयोजनम् अनयोर्दशाष्टादशाक्षरयोः सद्दक्तमः वशीकरणेइहजगित । अपरानास्तिकिम्भूतयोर्नगरस्त्री-णामाकर्षणकर्मणिकामास्त्रशरीरयोः॥ १८॥

मोक्षसाघकप्रयोगान्तरमाह—

बन्द इति।

बन्दे कुन्देन्दुगौरं तरुणमरुणपथोजपत्राभनेत्रं चक्रं शङ्कं गदाब्जे निजभुजपरिघैरायतेरादधानम् । दिव्यभ्रेषाङ्गरागैनवनलिनलसन्मालयाचप्रदक्षिं-प्रोचत्पीताम्बराख्यंम्रानिभिरभिवृतंपद्मसंस्थं मुकुन्दम्१९

मुकुन्दंबन्दे कीहरां कुन्दपुष्पंचनद्रश्चतद्वत् शुक्कं तथा युवानं तथारकपद्मसदरालोचनं तथा दीवैंनिजवाहुपरिधेर्मुद्गराकारस्वबाहुमिः शक्कंचकंगदां पद्मश्चधारयन्तं तथा देवयोग्यालङ्काराङ्गरागैः नवा नियानिपद्मानितेषां लसन्तीदेदीप्यमाना या माला तयाचप्रदीप्तं तथा देदीप्यमानहरिद्राभवस्त्रयुक्तं तथा नारदादिभिवेंष्टितं तथा पङ्कजासीनम् ॥ १९ ॥

पवमिति—

एवं ध्यात्वापुमांसं स्फुटहृद्यसरोजनासीनमाद्यं-सान्द्राभोजच्छविम्बा द्वतकनकिनमं वा जपेदकेलक्षम्। मन्वोरेकं द्वितारान्तरितमथहुनेदकेसाहस्रमिद्ध्मैः। स्वीरद्वृत्थैः पर्योक्तैः समधुष्टतसितेनाऽथवा पायसेन२०॥

पवंविधं पूर्वोक्तं मुकुन्दंध्यात्वाप्रफुलुहृद्यपग्रासनोपविष्ठं तथा

आर्थं प्रथमे सजलजलद्रश्यामं सान्द्रामोजच्छितिसितिपाठे मस्ण-प्रमानित बा प्यात्वा द्वितारान्तरमं प्रणवद्वयम्प्यगतं मन्दार्दशा-ष्टादशाक्षरयोरेकम् अर्केलक्षं द्वादशलक्षं जेपेत् अर्थजपानन्तरम् अर्कसहस्रम् इष्मेः समिद्धिः श्लीरद्र्येरश्यत्योतुम्बरह्रक्षन्यप्रोधा-न्यतमसमुद्भवैः पयोक्तैः दुग्बप्लुतैः अथवावृतमधुशर्करासहितन-प्रमान्नेन जुहुयात्॥ २०॥

ततो लोकाध्यक्षं भ्रवस्थितिसदानन्दवपुषम् निजे हृत्याथोजे भवतिमिरसंभेदमिहिरम् ॥ निजेक्येन ध्यायन्मनुममलचेताः प्रतिदिनं-त्रिसाहस्रं जप्यात्प्रयजतु च सायाहृविधिना ॥२१॥

ततस्तद्नन्तरं छोकाध्यक्षंछोकस्वामिनम्

श्रविनाशिक्षानं तत्सुखस्वरूपशारीरं संसारान्धकार्धिरुद्धेदसूर्य-ममुं कृष्णं निजहद्वयप्रे निजैक्येन स्वाभेदेन भावयन् अमृत्वचेताः निर्मेलान्तःकरणः प्रतिदिनं त्रिसहस्रंसहस्रत्रयं जुहुयात् तथा पूर्वोक्तसायाह्वपूजाप्रकारेणपूजयत् होममिषकरोत् ॥ २१॥

बिधिमिति-

nife.

विश्वि योड्सं भक्षा भजति नियतं सुस्थिरमिन भवास्मोषि भीमं विषमविषयग्राहनिकरैः॥ तरक्षेरंजुङ्गैजैनिम्।तिसमास्यैः प्रविततं-समुसीयोऽनन्तं ब्रजति परमं धाम स हरैः॥२२॥

यः स्थिरमतिः पुमात अमुंविधि प्रकारं नियतं सततं भक्ता-भजतिसेवते स भवाम्भोधि संसारसागरं समुसीय हरेः अनन्यं न-विद्यते अन्यायस्मात्सवमयमुत्कृष्टं धामप्रामौतिकीहराम् अम्भोधि-रिवभयद्वरं कैर्षिषमादुर्निवासः येविषयाः शब्दाद्यः अथवासक्त्व-स्वनवनिताद्याः त एव प्राहरूपामकरक्रकृष्णाद्यास्त्रम् विकरैः सम्-हैः तथा जन्ममरणनामधेयस्तरक्षेत्रसुक्षेत्रिविह्निविह्तिणेम् ॥ २२॥ गृणस्तस्यति ।

गृणंस्तस्य नामानि शृण्वस्तदेषाः। कथाः संस्मरंस्तस्य रूपाणि नित्यम् नमंस्तत्पदाम्भोरहं भक्तिनम्रः। स पूज्यो सुधैनित्ययुक्तः स एव॥ २३॥

्रिक्षितिष्टि ह्य

सपुरुषः बुधैः प्राक्षः पूज्यः स एव च नित्ययुक्तः नित्ययो-गमाक् किङ्कुर्वन्सन् अस्यश्रीकृष्णस्यनामानिगृणन् वदन् तदीयाः कथा आकरपयन् तस्य श्रीकृष्णस्य रूपाणिमूर्तीः सर्वदाध्यायन् तत्पदाम्मोरुद्दं श्रीकृष्णपादपश्चं नमन् भक्तिनम्नः सेवाऽचनतः अधिकनम्रत्वख्यापनार्थपोनरुक्त्यम्॥ २३॥

इदानीं परममन्त्रद्वयं कथयति। वक्ष्य इति ।

वक्ष्ये मनुद्वयमथा ऽतिरहस्यमन्यत् । संक्षेपतो सुवनमोहननामधेयम्॥ ब्रह्मेन्द्रवामनयनेन्दुभिरादिमान्य-स्तत्पुवको वियदपीकयुतेशङेहृत्॥ २४॥ 💥

अथा उनन्तरमन्यत् मन्त्रह्रयमितगोष्यं जगन्मोहनसंद्रकंस्वल्पोन्त्रचावस्यं ब्रह्मककारः इन्द्रोलकारः वामनयनं दीर्घ ईकारः इन्द्रर-जुस्वारः पतैः संयुक्तः कामवीजकपः प्रथमोमन्त्र उद्धृतः तत्पूर्वकः वियत् हकारः ऋषीक इति स्वक्रपं ताभ्यां युक्तईशशब्दः हृषीकेश इति स्वक्रपं के चतुर्थ्येकवचनं हृत्रमः क्रीहृषीकेशायनमः इति द्वितीयोमन्त्रः अवायं पुरुषोत्तममन्त्र इति भैरवित्रपाठिनः ॥ २४॥

ऋध्यादिकमाह—

मन्वोरिति ।

मन्बोस्तु संमोहननारदोसुनिः। छन्दस्तु गायत्रसुदीरितं बुधैः॥ त्रैलोक्यसंमोहनविष्णुरेतयोः। स्यादेवता वच्म्यधुना षडङ्गकम् ॥२५॥

अनयोर्मन्त्रयोः संमोहननारदो मुनिः छन्दः पुनर्गायत्रं मन्त्रक्षैः कथितं त्रेळोक्यसंमोहनविष्णुर्देवतेति ॥ २५ ॥

अधुनाषडङ्गंवदामि—

अक्रीवेति ।

Ž,

अक्कीवदीर्घैः सलवैस्तदिप च कलासनारुदैः। उक्तं पूर्ववदासनविन्यासान्तं समाचरेदथ तु ॥२६॥

ऋरूलळ्वार्जितषद्दीर्घस्वरैः विन्दुसिहतैः कलेत्यक्षरद्वयसं-वद्धैः क्लाँ क्लाँ क्लाँ क्लाँ क्ला एभिस्तत् षडक्षमुक्तम् अथानन्तरं पूर्ववद्दशाक्षरकथितपीठपूजापर्यन्तं कार्यम् ॥ २६ ॥

करयोरिति ।

करयोः शाखासु तले न्यस्य षडङ्गानि चाऽङ्गलीषु शरान्। मनुपुटितमातृकाणै न्यस्याङ्गेऽङ्गानि विन्यसेच शरान्२७

करयोः शासासु अङ्गुलीषु उमयकरतले च षडङ्गानिविन्यस्य पुनरङ्गुलीषु च कामवाणान् विन्यस्य आद्यन्तिस्थतमन्त्रमातृका-क्षरैमीतृकास्थानेषु विन्यस्य दीर्घयुक्तकामवीजैः षडङ्गानिस्वशरीरे-विन्यस्य वाणन्यासं च कुर्यात्॥ २७॥

वाणन्यासस्थानान्याह—

कास्येति ।

कास्यहृदयिलङ्गाङ्विषुकर-शाखाभिनेमोन्तकान्छेऽन्तान्॥ शोषणमोहनसंदीपनतापनमादनान् क्रमशः॥ २८॥ पश्चैते संप्रोक्ता हांहीं ह्यांक्ष्यं सआदिकावाणाः। समोहनमथजगनां ध्यायेत् पुरुषोत्तमं समाहितधीः २९॥ शिरोवदनहृदयिलङ्गपदेषु अङ्गृतीभः अञ्चृष्ठादिकनिष्ठिकान्ताः भिः एकैकया अङ्गुल्या अतुर्थानमःप्रदेखहितान् वश्यमाणान् पश्च-वाणान् क्रमेणविष्यसेत्।

खाणनामान्याह

शोषणीत ।

हाँ हीं की कर्त सा पतानिपश्चवीजानिएकैकानि आदीयेषां प्रम् णते पश्चवाणाःशोषणादयः मोक्ताः प्रयोगस्तु हाँशोषणायनमः इत्य-क्रुष्टेन शिरसि हींमोहनायनमः इति तर्जन्यामुखे इत्यादि अधानन्त-रम् संयतिवर्षः त्रिभुवनवद्यकरं पुरुषोत्तमंविन्तयेत्॥ २८॥ २९॥ ध्यानमाह—

#### ' दिव्येति।

विच्यत्तस्यानायह्भिरमहाकल्पणाद्गाघस्तात्।
मणिमयम्तल्भिलसङ्ग्रपयोजनमपीठिनिष्ठस्य ॥ ३० ॥
विद्यप्राणस्योग्धरमयोजनसमयुतेः सुपर्णस्य ।
आसीनस्रतासे विद्यमभद्राङ्गमङ्गोरमधितम् ॥ ३१ ॥
प्रमद्राङ्गशपाद्गानस्रमनोवाणेश्वचापकमलगदाः ।
द्यतं स्यदोभिरकणायत्रविपुलः
विद्याणिताक्षियुगनित्तम् ॥ ३२ ॥
मणिमयकिरीटकुण्डलस्राराङ्गद्वङ्गणोभिरसनायैः ।
अरुणैमीलयविलेपेरादीसं प्रीतवस्त्रपरिधानम् ॥ ३३ ॥
निजवामोकनिषण्णाविलक्यन्तीवामस्त्रस्तवृतन्तिनाम् ।
क्रिक्क्योनिकमलामद्नमद्व्याकुलोक्ष्रवलाक्ष्रलताम् ३४॥
स्वर्वरभूषणमाल्यानुलेपनास्तित्वस्तरपरिवीताम् ।
स्वर्वरभूषणमाल्यानुलेपनास्तित्वस्तरपरिवीताम् ।
सिलम्बनम्मयुक्रगंतक्णीम् ॥ ३५ ॥
सिलम्बनमयुक्रगंतक्णीम् ॥ ३५ ॥

तज्ञ नित्वरमिनेष्ट्रितिनिभेरहृद्यं चराचरैकगुरुम् ॥३६॥ सुरिदितिजसुजगगुरुकगन्धर्याचङ्गनाजनसहस्रैः। मदमन्मथालसाङ्गरिभवीतं दिव्यभूषणोस्त्रिसितैः॥३०॥ आत्माभेदतयेत्थंध्यात्वैकाक्षरमथाऽष्टवर्णवा। प्रजपेदिनकरलक्षंत्रिमधुरिसक्तेस्तु किंद्युकप्रसर्वेः॥३८॥ नवक्लोकानं कुलकम्।

इत्थम् एवं वासुदेवं ध्यात्वा एकाक्षरकामवीज्ञम् अध-वाष्टाक्षरमन्त्रं दिनकरलक्षंद्वादशलक्षं जपेत् कीदशं ध्यात्वा दे-वसंबित्धवृक्षोद्याने कल्पवृक्षोद्याने उद्यत् वृद्धिगच्छन् मनोहरो यः पारिजातवृक्षस्तस्य तले गरुडस्योक्षतांसे उपविष्टं कीदशस्य गरुडस्य पत्ररागादिघटितभूभागशोभमानश्रेष्ठपत्रपीठोपविष्टस्य तथा सकलजीवभूतस्य परमेश्वरस्यांशत्वात् तथा उदितसूर्यसमका-न्तेः कीदशं वासुदेवं प्रवालसुद्रशक्तं तथा कामव्याकुलितं स्वदी-क्रिः स्ववाहुभिदंक्षिणवामक्रमेण चक्रश्रह्वाङ्कृशपाश्रद्धस्या-पपद्मादाः विद्याणं तथा रक्तंदीर्घ बृह्विश्वूणितंत्रश्रद्धस्य-पपद्मादाः विद्याणं तथा रक्तंदीर्घ बृह्विश्वूणितंत्रश्रद्धस्य-पपद्मादाः विद्याणं तथा रक्तंदीर्घ बृह्विश्वूणितंत्रश्रद्धस्य-प्रवाहारवाहुभूषणक्षम् अपूष्णमुद्धिकाश्चुद्दघण्टिकाशस्यतिभिः रक्त-माल्यगन्धिस्य देदीण्यमानं तथा पति वाससी परिधानमाच्छादनं यस्य स्रावशालं तथा भृतेश्चचापेत वामवाहुद्र्यकेन दढं यथा स्यादे वं श्चियमालिक्षन्तम्।

कीहर्दी स्वीयवामोरुदेशे उपविद्यां तथा आलिक्षन्तीं तथा वा-महस्तगृहीतपद्यां तथासरसीभृतगृद्यां तथा कामेनव्याकुलीकृता-अनायसीकृता अक्षलता यस्यास्तां मनाहराणि अलक्षारमालाख-न्दनानियस्यास्तां तथा द्वतवस्वपरिधानां तथा कृष्णमुख्यप्रवेया पृतं सम्यव्यापारयुक्तं चटुलंमनोहरं चञ्चलं वा असितंद्यामंयक्षेत्रं स एव मधुकरो भ्रमरः यस्यास्तां तथा तहणीं युवती पुनः कोहरां प्रियालिक्षनज्ञानितपरमसुखप्णहृद्ययं तथा अगक्गुरं तथा देवहैं स्यस्पदेवयोनिदेवगायनविद्याधरस्वीसहस्त्रेमंद्तया कामेन स स्त- म्भयुक्तम् अद्गेषान्तैर्वेवार्हणभूषणद्वित्वेद्धितं कयायुक्ताः आत्मेक्ये-नध्यात्वा ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ जुहुयात्तरणिसहस्रं विमलैः सबिलैश्च तपेयेत्तावत् विद्यात्यणे प्रोक्तेयन्त्रेदिनद्योऽसुमर्चयेत् भक्ताः ॥ ३९ ॥

ध्यानजपानन्तरं घृतमधुराकरासहितैः पलारापुणैर्हाद्शस-हस्रं जुहुयात् होमानन्तरंनिर्मलैजलैद्धीदशसहस्रंतपेणंकुर्यात् । विशत्यणेति ।

पूर्वोक्तविशत्यक्षरोदितपीठविश्वाननतन्मन्त्रोद्धृतयन्त्रे अमुं क्र-ष्णंभक्तवाप्रतिदिनं पूजयेत्॥ ३९॥

पूजाप्रकारमाह— सार्द्ध चतुः इलोकेनगरुडमन्त्रमाह— पीठेति ।

पीठविधौपक्ष्यन्ते राजायशिरोऽसुनाऽभिषुज्याऽहिरिपुम् हरिमावाद्यस्कन्वेतस्याघीचैः समर्च्य स्वान्तैः ॥४०॥ अङ्गानि च वाणांश्च न्यासक्रमतः किरीटमपिशिरसि ॥ अवस्थिकुण्डलेऽरिप्रसुखानि प्रहरणानि पाणिषु च४१॥

श्रीवत्सकौरतुभौ च स्तनयोरुद्धेंगले च वनमालाम् । पीतवसनं नितम्वेवामाङ्कश्रियमपि स्ववीजेन ॥ ४२ ॥ इष्ट्राऽथ कर्णिकायामङ्गानिविदिग्दिशासुदिश्चशरान् । कोणेषुपश्चमं पुनरग्न्यादिदलेषु शक्तयः पूज्याः ॥४३॥

पूजाविधीपक्षिशन्दान्ते राजायेति स्वक्रपं शिरः स्वाह्य अन् नेनम्रकारेणपीठमध्ये अहिरिपुंगरुइंसम्पूज्य तस्यगरुइस्य पृष्ठेश्रीः कृष्णमाबाह्याऽऽवाहनादियथावत् कृत्वाऽघीर्यमूषान्तरुपचारेश्च स-म्पूज्य अङ्गानि च सम्पूज्यपश्चवाणांश्च सम्पूज्य भूषणानि च सम्पू-ज्यदिग्दलेषुशक्तयः पूज्या इति अनेनान्वयः।

पतदेवस्पष्टयति--

न्यासक्रमत इत्यादिना ।

यत्रपरमेहतराक्षे यस्य न्यासः तस्य पूजाबोद्धव्या तत्रशिरसिकिरीटं अपिपादपूरणे श्रोत्रयोः कुण्डले अरिमुखानि चकादीनि प्रहरणानि आयुधानिहस्तेषुस्तनयोऊर्षेद्धदि श्रीवत्सकौस्तुमौ गलेवनमालाम् आपादलम्विनीपमालां नितम्वेकट्यां हारिद्रामवस्त्रं वामाङ्गेवामभागेलक्ष्मीं च स्ववीजेन श्रीवीजेन इष्ट्वासम्पूज्य कर्णिकायां दिः
गिवदिशासुकोणेषुदिश्च च अङ्गानि पूर्ववत्सम्पूज्यदिश्चशरान् अगन्यादिकोणेषुचपञ्चमं वाणं पूजयेत् पुनरम्यादिदलेषु अष्टीशक्तयः
पूज्याः॥ ४०॥ ४१॥ ४२॥ ४३॥

शक्तिवर्णानाह— लक्ष्मीरिति ।

लक्ष्मीः सरस्वती स्वर्णाभे अरुणतरे रातिप्रीत्यौ। कीर्तिः कान्तिश्च सिते तुष्टिः पुष्टिश्च मरकतप्रतिमे॥४४॥

स्वर्णामेपीतवर्णे अरुणतरेअतिरक्ते सितेशुक्के मरकतप्रतिमे-हरिद्वावर्णे ॥ ४४ ॥

पताः शक्तयः किम्भूताः ।

दिव्याङ्गरागसूषा-माल्यदुक्त्लैरलकृताङ्गलताः॥ स्मेराननाः स्मरात्ती-धृतचामरचारुकरतला एताः॥ ४५॥

देवयोग्यानुलेपनालङ्कारप्रनिथतपुष्पस्क्ष्मवस्त्रैर्भूषितदेहाः अङ्गल-ताद्याच्दः स्वरूपवाची तथा ईपद्धास्यवदना तथा कामवाणपी-जिताः तथा गृहीतचामरमनोहरहस्ताः॥ ४५॥

ळाकेशा इति।

लोकेशा वहिरच्यीः-कथितेत्यर्ची मनुद्योद्भूता॥ प्रायः पुरुषोत्तामविधिः रेवं हि स ने।च्यतेऽत्रवसुलस्वात्॥ ४६॥

तिह्नहिरिन्द्रादयः चजादयश्चपूज्याः इत्येवपूजाः मन्त्रह्वयसम्भवा क्षिताः प्रायोवाहुल्येनपुरुषोत्तममन्त्रयितप्रकारोप्येवम्परं सः इह स्पष्टीकृत्य नोच्यतः बहुवक्तव्यत्वात् प्रायः पुरुषोत्तमिविश्वरेवमिः हाऽन्यतोऽवगन्तव्यमिति टीकान्तरसम्भतं पाठान्तरम् ॥ ४६॥

4

संमोदनगरात्रीमाह—

त्रेलोक्येति ।

श्रेलोक्यमोहनाये-त्युका विदाहहति स्मरायेति। तत् वीमहीति तश्लो-इन्तेविष्णुस्तद्गुप्रचोदयात्॥ ४०॥

त्रैलोक्यमोहनायेति स्वरूपमुकातदनन्तरं विश्वहे इति स्मराये-ति तद्नुधीमहीति तन्नोविष्णुः प्रचाद्यादिति स्वरूपवरेत्॥ ४७॥ प्रमावमाह—

जप्येषा हि जपादी-दुरितहरी श्रीकरी जपार्चनहबनै:। प्रोक्षयतु द्युद्धिविधये-ऽचीयामनयात्मयागभूद्रव्याणि॥ ४८॥

एषागायत्रीजपात् पूर्वे जपनीया स्वमन्त्रजपपूजाहोमेः पुनः पा-पनारानी लक्ष्मीप्रदा च भवति अनयागायत्र्या च पूजायां शुद्धर्थे आत्मयागभूद्रव्याणि आत्मानं यागभुवम् द्रव्याणि च प्रोक्षयतु ॥४८॥

मन्त्रद्वयसाधारणतर्पणमाह—

मन्दोरिति ।

मन्वोरेकेन शतं-तर्पयेत्मोद्दनीयस्नयुतेर्यः। सायदिनकाः प्रातः-

स तु लभते वाञ्चितानयवतः कामान् ॥ ४९ ॥

यः पूर्वोक्तमन्त्रयोः एकेनमोहिनीपुष्पमिश्रितैः शकासनपद्मास-मपुष्पसहितेर्जलैः प्रति प्रत्यहं शतं तपर्येत् स वाञ्छितान्कामान् बनायासन प्राप्नोति ॥ ४९ ॥

मन्त्रद्वयसम्बन्धिप्रयोगान्तरमाह—

द्वत्वेति ।

W.

हुत्वायुतं हुतशेष-संपाताज्येन तावद्भिजप्तेन । भोजयतु स्वाभीकं-रमणीरमणोऽपि तां स्ववशतां नेतुम् ॥ ५० ॥

घृतेनवहावयुतंहुत्वा आहुतिशेषघृतेनमन्त्रज्ञतेन रमणी स्वव-शतां नेतुं प्रापयितुम् आत्मीयंकामुकंभोजयतु कामुकः स्थियं भो-जयतु॥ ५०॥

अष्टादशाणैति।

अष्टाद्शाणिविहिता-विघयः कार्या वहरत आभ्याम् । मन्वोरनयोःसङ्गन्यो वै-न मनुक्षेतोष्यवहरयकर्मणि जगति ॥ ५१॥

अष्टादशाक्षरमन्त्रकथिता वश्यकारिणः प्रयोगा आभ्यां मन्त्राभ्यां कार्याः हि निश्चयेन जगति सकलजगदायस्तताकार्ये अनयोः समा-नोऽन्यो मन्त्रीनास्ति ॥ ५१॥

अत्रकार्णेति।

अन्नेकाणेजपादाः वथवा कृष्णः सर्वेणुगतिःधैयः॥ २९ अरुणरुचिराङ्गचेद्यः-कन्दर्पो वा सपाद्यशृणिचापेषुः॥ ५२॥

अत्र समनन्तरोक्तद्वयमध्ये एकाक्षरमन्त्रस्य जपपूजाहोमादौ कृष्णो भावनीयः कीटक् सवेणुगीतिरिति वंशोत्थगानपरः तथा कोहितमनोहरशरीरामरणः अथवा अत्रैव मन्त्रजपादौ पाशाङ्कराध-जुर्वाणघरःकामदेवोध्येयः मन्त्रस्यादिदेवात्मकत्वादिति भावः ॥५२॥

प्रकृतमुपसंहरति ।

यस्त्रिताते ।

यस्त्वेकतरं मनुमेतयो-विमलघीः सदा भजति मन्त्री॥ सोञ्जुत्राऽपि च सिद्धि। विपुलामिहातितरामोति॥ ५३॥

योमन्त्री अनयोमन्त्रयोरेकं मन्त्रश्रेष्ठं सदा जपादिभिः सेवते स इहलोके प्रमुत्र च अत्यर्थे विपुलांसिद्धि प्राप्तोति॥ ५३॥ अस्य विमणीयहाममन्त्रमुद्धरति।

अधेति ।

अथ सत्यशोरिचतृतीयतुर्यकाः।
शिविवामनेत्रशशिक्षण्डमण्डिताः॥
जयकृष्णयुग्मकनिरन्तरात्मभूशिविद्याक्तिडास्यवृतसक्तवर्णकाः॥ ५४॥
प्रनिमध्यतो सुदितचेतसे ततस्त्यपरक्तद्रग्यग्रमास्ताक्षराः॥
सचतुर्थिकृष्णपदामिश्चकार्मकोदशवर्णकश्च अनुवर्यकस्त्वसौ ॥ ५५॥
सलवाधराचलसुतारमाक्षरेः।
पुदितः क्रमोक्रमगतैः समुद्गवत्॥

# इति दन्तसूर्यवसुवर्ण उद्धृतः। कवितानुरञ्जनरमाकरोऽघहृत्॥ ५६॥

सत्योदकारः शौरिर्नकारः च तृतीयतुर्येति जकारः द्यकारस्य प्रतेचत्वारोवर्णाः प्रत्येकं शिखोरेकः वामनेत्रमीकारः शशिखण्डोविन्दुः पतैः शोभनाः संवद्धादस्यर्थः तथाच द्वी ब्रीं जीं ब्रीं इति तद्तु जय कृष्णेति त्रिपाठिगोविन्दमिश्रप्रभू-तयः वस्तुतः जयक्रणोति पदस्य युग्मं तदनु निरन्तरेति स्व-रूपम् आत्मभूः ककारः शिखीरेफः शक्तिरीकारः तथा की स्व-क्षं तदनु डस्वक्षं आस्यवृतमाकारः डास्वक्षं सक्त इति स्व-रूपं प्रनिमध्यतः प्रनीति अक्षरयोर्मध्ये मुदितचेतसे इति ततो निशब्दान्ते त्येति स्वरूपं तद्यु पस्वरूपं रक्तोरेफः दक् इकारः प्रथमाऽतिक्रमे कारणाभावात् इस्व इकारो लभ्येत तथा च प्रिइति स्वरूपं ततो य इति स्वरूपं गुरुराकारः या इति स्वरूपं तद्तु मारुतोयकारः तद्तु सचतुर्थिक्षःणपदं कृष्णायेति स्वरूपं तदनु रक्षुकार्मुकः कामबीजं तदनु पूर्वोक्तदशाक्षरमन्त्रः तदनु छ-बोबिन्दुः तत्सिहिता घरा ऐकारपे इति स्वरूपम् अचलः पर्वतः तस्सुता पार्वती भुवनेदवरीवीजमित्यर्थः रमाश्रीवीजम् पमिसिः भिषीं और्मन्त्रान्ते प्रतिलोमपिठतैः पेहीं श्री अन्ते श्रीहींपे इति समुद्रवत् सम्युदवद् पुटितोऽयं द्विपञ्चाशद्वणों मन्त्रः सिद्धो भवति ।

मन्त्रवर्णसंख्यामाह—

#### इतीति।

दन्त ३२ सूर्य १२ वसु ८ पिमिमिलितैः संख्या हिपञ्चाशहर्णाः रमको मन्त्रो भवतीत्यर्थः कीहराः कवितालोकानुरागलक्ष्मी सम्पादकः तथाऽघष्टत्पापहर्त्ता ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

अस्य मन्त्रस्य ऋष्यादिकमाह्-

मुखबृत्तनन्द्युतनारदो मुनिः। छन्द उक्तममृतादिशं विराद्यः॥

त्रिजगादिमोहनसमाह्यो हरिः। खळ देवताऽस्य मुनिभिः समीरिता ॥ ५७॥

मुखबृत्तमाकारः जन्देति स्वरूपम् आभ्यां युती नारदः तथाच आनन्दनारदऋषिः असृतादिकं विराद् छन्दस्त्रेलोक्स्पमोहनोहरि देवता नारदादिभिर्मुनिभिः कथिता ॥ ५७ ॥

अङ्गविधिदर्शयति।

वसुमित्रोति ।

वसुमित्रभूघरगजात्मदिङ्मयै-र्मनुवर्णकैस्त्रिपुटसंस्थितैः पृथक् ॥ निजजातियुङ्निगदिनं षडङ्ग्रकम्। क्रिययैव तत खलु जनानुरञ्जनम्॥ ५८॥

वसुः ८ मित्रः १२ भूघरः ७ गजः आत्मा १ दिक् १० पतत्सञ्ज्ञयाकैर्मन्त्राक्षरेखियुद्संस्थितैः तथाच पे ही श्री द्री श्री जी ही जयकृष्ण दे हीं श्री हरयानमः पे ही श्री जयकृष्ण-नियन्तरक्रीडासक पें हीं श्री शिरसंस्थाहा इत्यादिकिय्येव ष्टक्षकियथैव सर्वजनानुरागं जनयति ॥ ५८ ॥ Company of the property of the

च्यासमाई--अधेति।

> अथ संविद्योध्य तनुमुक्तमार्गतः। विरचय्य पीठमपि च स्ववष्मणा ॥ करयोर्दशाक्षरविधिकमान्त्यसेत्। स षडङ्गसायकमनङ्गपञ्चकम् ॥ ५९ ॥

अथानन्तरं तनुंदारीरम् उक्तमार्गतः पूर्वोक्तमृतशुखाःप्रकारेण संशोध्याऽनन्तरं स्ववध्मणी स्वशरीरेण पीठमारचय्य करयोः करयुगलेदशाक्षरोक्तप्रकारेण षडङ्गम् अङ्गपर्कं सायकान् च शोषणादीन् वाणान् अनञ्जपञ्चकं कामवीजमन्मशकन्द्र्पमकरःवज-मनोभूतसञ्चकं कामपञ्चकं न्यसेत्॥ ५९ ॥

P

4

17

इसमेवार्थं विविच्य दर्शयति— मनुनेति । मनुना त्रिशों न्यसतु सर्वतस्तनौ । स्मरसम्पुटैस्तदनु मातृकाक्षरैः ॥ दशतत्वकादिदशवणकीर्त्तिनं-त्वथ मृतिपञ्जरवसानमाचरेत् ॥ ६०॥

मनुना मूलमन्त्रेण पूर्वे शरीरे त्रिव्यापकङ्कुर्यात् तदनन्तरं प्रतिवर्णे कामवीजपुटितैर्मातृकाक्षरैः त्रिशो न्यसतु दशवर्णकीर्तितं दशाक्षरोक्तदशत्वादिकान् न्यसेत् तस्वन्यासादि मूर्ति-पञ्जरान्तं विन्यस्य ॥ ६० ॥

सृजितिस्थिती दशाषडङ्गसायकान् । न्यसतात्ततोऽन्यद्खिलं पुरोक्तवत् ॥ प्रविधाय सर्वभुवनैकसाक्षिणं-स्मरतान्मुकुन्दमनवद्यधीरधीः ॥ ६१ ॥

सृष्टिस्थिती समाचरेत् दशाङ्गानि षडङ्गानि वाणांश्च देहे विन्य-सेत् तदनन्तरम् आत्मार्चनायांखळं पूर्ववत् कृत्वा सकळळोकद्रष्टाः रं श्रीकृष्णं समरतात् चिन्तयतु निर्मळास्थिराबुद्धिर्यस्य स तथा तादशः साधकः ॥ ६१ ॥

ध्यानमाइ—

अधेति ।

**\$** 

À

अथ भूषरोद्धिपरिष्कृते महो-व्यत्रालगोपुरविशालवीथिके ॥ चनचुम्ब्युद्यसितसीधसङ्कुले। मणिहम्यविस्तृतकपाटवेदिके॥ ६२॥

अथानन्तरं स्वकेषुरे मणिण्डपे सुरवादपस्य कल्पवृक्ष स्था १घो मणिमयभूतले परिस्फुरत् पृथुसिंहवक्रचरणाम्बुजासने स्थूलसिंह- मुखाकारपादान्वितपीठपप्रासने समुपाविष्टमच्युतम अभिचिन्तयेत्। की दशेपुरे भूषराः पर्वताः उद्धिः समुद्रः एतैः परिष्ठतेविष्टिते तथा महोश्रतः अत्युचः शाळः प्रकारीगोपुरं विद्वर्धारं च यत्र तस्मिन् तथा विशोळामहती वीथिका पन्धाः यत्र तत्र कर्मधारयः तथा मेघस्पशिक्षतिगुद्धं घवळगृह्व्याते तथा मणिमयगृहे विस्तीणीः कपादाः तथा वेदिका परिष्ठतभूमिर्यत्र तत्र ॥ ६२॥

पुनः कीहरोपुरे—

ब्रिजभूपविद्चरणजन्मनां गृहै-विविधेश्च शिल्पिजनवेदमभिस्तथा ॥ इभसप्त्युरभ्रखरधेनुसैरिभ-च्छगलालयेश्च लसितैः सहस्रशः॥ ६३॥

सहस्रशोलोकेर्बाह्मणक्षत्रियवैद्यश्रुदाणां नानाप्रकारगृहैः तथा शिल्पिजनानां गृहैस्तथा हस्त्यद्वमेवगर्दमधेनुमहिष्ठछगलानां गृहैः शोमिते ॥ ६३॥

पुनः की दशे—

विविधापणाश्रितमहाजनाहृत-क्रयविक्रयद्रविणसञ्चयाश्चिते ॥ जनमानसाहृतिविद्ग्धसुन्द्री-जनमन्द्रिः सुरुचिरैश्च मण्डिते ॥ ६४ ॥

नानाप्रकारविपणिसमाश्रिते महाजनाहृतकयविक्रयद्वविणसंख-यव्याप्ते

पुनः कीहरो

जनानां चित्तापहरणेचतुराः येवेश्याजनास्तेषां गृहैः शोभमा-नैरलंकृते ॥ ६४ ॥

पुनः की हशेपुरे।

पृथुदीधिकोति ।

पृथुदीर्घिकाविमलपाथसिस्फुर-विकचारविन्दमकरन्दलम्पटैः॥

### वरहंससारसरथाङ्गनामभि-विहंगेविद्यष्टककुभि स्वके पुरे ॥ ६५॥

स्थूलसरोवरनिर्म्मलोदके देदीप्यमानविकसितकमलमकरन्दा-ख्यरसलोलुपैः श्रेष्ठदंससारसचक्रवाकसंक्षकैः पक्षिभिर्ध्वनिता दिशो यस्मिन् ॥ ६५ ॥

पुनः कीरशेमणिमण्डपे—

पुनः की हशे।

सुरपादपैः सुरभिपुष्पलोलुप-श्रमराकुलैविविधकामदैर्नुणाम् ॥ शिबमन्दमारुतचलच्छिखेर्नुते-मणिमण्डपे रविसहस्रसप्रभे ॥ ६६ ॥

कल्पवृक्षेः सुगन्धिपुष्पलुब्धस्रमरव्यातेः मनुष्याणां विवि-धकामदैः ग्रुभमन्दमारुतचलद्रप्रभागैः तैर्वेष्टिते।

सूर्यसहस्रसमानप्रमे ॥ ६६ ॥

पुनः कीहरो— मणीति ।

मणिदीपिकानिकरदीपितान्तरे। तनुचित्रविस्तृतवितानशालिनि॥ स्रतिते पिकस्वरविचित्रदामाभिः।

सुसुगन्धि गन्धसलिलोक्षितस्थले ॥ ६७ ॥

मणिरेवदीपिका तस्याः सम्हैः प्रकाशितमध्यभागे।
पुनः कीढशे
सुस्मविचित्रविस्तीर्णचन्द्रातपयुक्ते।

पुनः कीहरो

विकसितनानाप्रकारपुष्पमालाभिः शोभिते अतिसुरभिस-लिलसिकस्थाने॥६७॥

पुनः कीहरो॥

प्रमदेति—

प्रमदाशतिमद्विच् वितेक्षणै-

मदजालसैः करविलोलचामरैः॥ अभिसेविते स्खलितमञ्जुआवितैः।

स्तनभारभङ्गरकृत्रावलप्रकैः ॥ ६८ ॥

स्त्रीशतैमेद्विघूणितनेत्रैमेद्जनिताऽलस्यसहितैः हस्तस्थित-चञ्चलचामरैः ईषत्स्बलितमनोहरवचनैः स्तनभारनम्रसूक्ष्मम-ध्यप्रदेशैः परितः सेविते ॥ ६८॥

कथंभूतस्य सुरपादपस्य-

अविरामधारमणिवर्यवर्षिणः।

श्रमहानिदासृतरसच्युतोऽप्यधः॥

सुरवादपस्य मणिभूतलोल्लसत्-

पृथुसिंहवक्रचरणाम्बुजासने ॥ ६९ ॥ अविश्रान्तमणिश्रेष्ठघारावर्षिणः।

पुनः कीदशस्य।

श्रमहानिकरामृतरसश्राविनः ॥ ६९ ॥ कीदशमञ्युतम्-

अभिचिन्तयेत्सुखनिविष्टमच्युतं-

नवनीलनीरबहकोमलच्छविम्॥ कुटिलाग्रकुन्तललसत्किरीटकं-

स्मितंपुष्परत्नरचितावतंसकम् ॥ ७० ॥

नृतननीलोत्पलरम्यकान्तिम् ।

पुनः कीदशं—

कुटिलायकेरोषुस्फुरत् किरीटंयस्यतम् । पुनः कीरशं।

हिमतम् ईषद्विकसितं पुष्पं रसानि च तैरचितोऽवतं-सीयनंतम् ॥ ७० ॥

सुललाटमुन्नसमुद्श्चितभ्रवं-विपुलारुणायतविलोललोचनम् ॥ मणिकुण्डलास्नपरिदीसगण्डकं-नववन्धुजीवकुसुमारुणाधरम् ॥ ७१ ॥

तथा शोभमनिललाटं—
तथा उद्यनासिकम् उद्गच्छद्भ्रूलताकं
तथा स्थूलारुणवर्णदीर्घचञ्चलनयनं तथा मणिमयकुण्डलिकरणपरिशोभितगण्डस्थलं तथा नूतनवन्धुजीवपुष्पसद्दशाऽह-

पुनः की हरां—

स्मितेति।

णाधरम् ॥ ७१ ॥

स्मितचित्रको अवितिदिङ्मुखं स्फुर-त्पुलकश्रमाम्बुकणमण्डिताननम् ॥ स्फुरदंशुरत्नगणदीसभूषणो-त्तमहारदामभिरुपस्कृतांसकम् ॥ ७२ ॥

हासचन्द्रिकरणधवलीकृतिदेङ्मुखं तथा स्फुरद्रोमाञ्चजः स्यप्रस्वेदविन्दुशोभितवदनम्।

पुनः की हशं

स्फुरद्वेदीप्यमानिकरणरत्नसमुद्दप्रकाशमानभूषणश्रेष्ठहारमालाः भिःशोभितस्कन्धम् ॥ ७२ ॥

घनसारकुङ्कुमविलिप्तविग्रहंपृथुद्धिषड्द्रयभुजाविराजितम् ॥
तह्याव्जचारचरणाव्जमङ्गजो- न्मथिताङ्गमङ्कगकराम्बुजदयम् ॥ ७३ ॥

पुनश्चन्दनकुङ्कुमाभ्यां परिकिप्तशरीरं पुनः स्थूलदीर्घद्वादशः

हस्तै विराजितं तथा नूतनारणवर्णपद्मसङ्ग्राजरणपद्मं पुनः कामपी-द्वितदेहं पुनः स्वाह्ने आसेपितहस्तद्वयम्॥ ७३॥

स्वाङ्गस्थभीष्मकसुतीरुयुगान्तरस्थम् । तां तस्रहेमरुचिमात्मसुजास्बुजाभ्याम् ॥ हिलष्यन्तमाद्रजयनासुपग्रहमाना-मात्मानमायतलस्त्वस्पल्लवाभ्याम् ॥ ७४ ॥

पुनः स्वाङ्के स्थिताया रुक्मिण्या ऊरुद्धयाभ्यन्तरे विद्यमानं पुन-स्तां रुक्मिणीं तप्तसुवर्णकान्ति स्वीयहस्तपद्माभ्यामालिङ्गन्तं की-द्वर्शी ताम आईजयनां पुनरात्मानं श्रीकृष्णं दीर्घमनोहरपाणिपह्य-वाभ्याम् आलिङ्गन्तीम् ॥ ७४ ॥

m

D.

आनन्दोद्रेकनियां मुकुलितनयनेन्दीवरां स्रस्तगान्नीं-प्रोचद्रोमाश्रमान्द्रश्रमजलकणिकामौक्तिकालंकृताङ्गीम् आत्मन्यालीनवाद्यान्तरकरणगणामङ्गकैनिस्तरङ्गे-भेजन्तीं लीननानामितमतुलमहानन्दसन्दोहसिन्धी ७५

पुनः स्वात्मानन्दोद्रेकव्यासां पुनः मुद्रितनयननीलोत्पलां पुनः प्रोबस्तनुपुलकजन्यनिविद्यस्वेदिवन्दुक्षपमौक्तिकशोभितदेहां पुनः आत्मनि श्रीकृष्णे सम्यग्विलीनवाद्याभ्यन्तरेन्द्रियसमूहां पुनव्यो-पारपहितैः शरीरावयवैरितशियतमहानन्दसमूहसागरेनिमझां पुनः विगतचञ्चलमितम् ॥ ७५ ॥

पुनः कोहरां परमेश्वरम्

सत्याजाम्बवतीभ्यां-

दिब्यदुक्तलाजुलेपनाभरणाभ्याम् ॥ मन्मथकारमधिताभ्यां-

मुखकमलचश्रललोचनभ्रमराभ्याम् ॥ ७६ ॥

सत्यभामाजाम्बवतीभ्यामालिङ्गितं कथंभूताभ्याम् उत्कृष्टानि प्र दृषकामुकेपनाभरणानि ययोस्ताभ्यां पुनः कामश्रविद्धिताभ्यां पुनः कृष्णमुखाविषयक्रवञ्चलनेत्रभ्रमसभ्याम् ॥ ७६ ॥

**भुजयुगलाहिब छाभ्यां**-

चयामारुणललितकोमलाङ्गलताभ्याम् ॥

आहिल्छमात्मदक्षिण-

वामगताभ्यां करोल्लसत्कमलाभ्याम् ॥ ७७ ॥

युनः परमेश्वरस्य भुजयुगलेनाऽऽलिङ्गितास्यां—

यथाक्रमनीलारुणवर्णमबोहरे कोमले चाऽङ्गलते ययोस्ताभ्यां पुनः परमेश्वरस्य दक्षिणवामगताभ्यां पुनः पाणिस्फुरितप्रशाः भ्याम्॥७७॥

पुनः की हशम्।

पृष्टगया कलिन्दसुतया करकमलयुजा।

सम्परिब्धमञ्जनङ्चा मद्नमधितया ॥ पद्मगदारथाङ्गद्रभृद्भुजयुगलं-

दोईयसक्तवंशविलसन्मुखसरसिङ्ग्रा ७८॥

परमेश्वरपृष्ठदेशवर्शिन्या यमुनयाहस्तश्चतकमलया समालि-क्षितं किस्मृतया श्वामया पुनः कामपीडितया।

पुनः कीड्यां परमेश्वरं

प्रागदाशङ्कचक्रयुक्तहस्तचतुष्टयं हस्तद्वयधृतवंशविलसन्मुस-कमलम् ॥ ७८ ॥

विध्विति।

दिश्च वहिः सुरर्षिपातिभिः खचरपरिवृहै-

र्भक्तिभरावनम्रतनुभिःस्तुतिमुख्यमुखैः॥

सन्ततसेव्यमानममनोवचन्विषयकः मर्थचतुष्ट्यप्रदमसुंत्रिस्वनजनकम् ॥ ७९ ॥

हतीयपरकोक्तक्रमेणत्यर्थः।

पुनः वहिर्दिश्च देवर्षियतिभिः सेवरमुख्येभेक्त्यतिरायनम्बद्धाः।

परिष्ठिः प्रधानैः स्तुतिसिः बाचालवदनैनिरन्तरं सेवितं पुनः मनसीः बाचामगोचरं पुनर्थस्मार्थकाममोक्षफलचतुष्टयप्रदं पुनस्रैलो-क्यजनकम्॥ ७९॥

सान्द्रानन्द्रमहाविधमग्रममले घान्नि स्वके ऽवस्थितम् । ध्यात्वैवं परमं पुर्मासमनघातसंप्राप्य दीक्षां गुरोः॥ लब्ध्वाऽसं मनुमादरेण सितधीर्लक्षं जपेद्योषिताम्। बात्तीकर्णनदर्शनादिरहितो मन्त्री गुरुणामपि॥८०॥

पुनः निविडानन्दमहासमुद्रमग्नम्।

स्वीयोनिर्मलेतेजसितद्वपेणाऽवास्थितम् एवमुक्तरूपं परमेश्वरं विचिन्त्यं निष्पापात् गुरोर्दीक्षामन्त्रोपदेशविधि प्राप्याऽमुंमन्त्रं ल-कवा तीक्ष्णबुद्धिः आद्रात् लक्षमेकं जपेत्।

कीरदाः साधकः स्त्रीणां वृद्धानामपि कथाश्रवणानिरक्षिणपराङ्कः मुखः ॥ ८०॥

होमं सेवां चाऽऽह— जुहुचादिति ।

जुहुयाच दशांशकं हुताशे। ससिताक्षौद्रघृतेन पायसेन॥ प्रथमोदितपीठवर्षकेऽमुं प्रयजोन्नित्यमानित्यताविमुक्षै॥ ८१॥

द्धताशे वहाँ दशांशकम्। अयुतमेकं शर्करामधुष्टतयुक्तेन परमा-भ्रेन जुद्धयात् किञ्च पूर्वोक्तदशाष्ट्रादशाक्षरकथिते पठिश्रेष्ठे नित्यममुं यजत् किमर्थम् अनित्यः संसारस्तस्य परिद्वरणाय॥ ८१॥ 117

13

आरभ्याऽथ विभूतिन्यासकमतः कारान्तमभ्यक्ष्ये। मृत्यीचङ्गान्तं चात्मानं विद्यात्यणीदितयन्त्रवरे॥८२॥ मध्येवीजं परितो वरुणेन्दुयमेन्द्रदिश्च संलिख्य॥ कीजचतुष्कं तद्पि चत्वारिकाद्भिरक्षरैक्षीधकैः॥८३॥ िकाष्टेः प्रवेष्ठयं शिवहरिः वस्वायश्रिष्वय क्रमाद्विलिखेत् ॥ वाद्यायाश्रीमन्द्रास्तद्वद्रक्षोम्बुपानिलाश्रिषु च॥८४॥ शेषं पूर्वोदितवद्विधाय पीठं यथा वद्भ्यर्च्ये॥ सङ्करूप्य मूर्तिमत्राः

ः ऽऽवाह्याऽभ्रयंचयतु मध्यवीजे तम् ॥ ८५ ॥

आरभ्येत्यादि विभूति पञ्जरमारभ्य न्यास क्रमेणवाणपर्यन्तं पूजयित्वा-

मूर्त्तिन्यासमारभ्याऽङ्गन्यासपर्यन्तं चात्मरूपं सम्पूज्य पूर्वीक्रिविशत्यक्षरमन्त्रोक्तयन्त्रश्लेष्ठकाणिकामध्यस्थितविह्नपुरयुगमध्ये मन्
ध्यमवीजमध्ये वीजमिति पाठस्वरसात् हृक्लेखाबीजमिति रुद्रधरगोविन्दमिश्रप्रभृतयः परस्थमध्यमवीजमिति रुगति मध्यमवीजंवाग्मवादिवीजत्रयमध्यस्थितंमारवीजमितिपाठेकामवीजं विखिख्य तत्परितश्च पश्चिमोत्तरपूर्वदक्षिणदिश्च बीज्जबतुष्कं
ध्रींश्रीं जीं भ्रीं इति वीजचतुष्ट्यं विद्यास्थि तद्दपिवीजचतुष्टयं द्विचत्वारिशत्जपादिस्वाहान्तैः शिष्टैमन्त्राक्षरैरुपरिवेष्टयेत्
अनन्तरं शिवईशानः हरिरिन्द्रः पूर्वादिदिगित्यर्थः वसुराग्नः आभ्रेयादिक एवं नैक्रंतीवारुणीवायवीदिग् एतेषुकोणेषु क्रमेणवाग्मवभुवनेश्वरीश्रीवीजानि त्रिरावृत्य विद्यास्य

अविशिष्टं पीठविधानं पूर्ववत् समाप्यपीठं यथावत् प्रायित्वा-तत्रपीठेकणिकामध्यस्थितकामवीजे रुक्मिणीवस्नममूर्त्ति सङ्कल्प्य ध्यात्वातमावाद्य पूजयेत् ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥

मुखदत्त्वसन्यपृष्ठगवीजेष्वच्यास्तु शक्तयः क्रमशः। इक्मिण्याद्याः षट्स्वथ-

कोणेष्वङ्गानि केशरेषु शरान् ॥ ८६॥

अनन्तरंदेवस्य सन्मुखदक्षिणवामपृष्ठप्रदेशगतेषु वीजचतुष्ट-येषु रुक्मिण्याद्याः शक्तयः पूज्याः षद्कोणेषु अङ्गानि केशरेषु शराब् पूजयेत्॥ ८६॥ लक्ष्म्याद्या दलमध्येष्वग्न्यादिष्ठ तंम्रहिध्वेजप्रमुखान्। अग्रेकेतुं दयामं पृष्ठेविषमङ्गममलर्क्कर्जी॥८९॥ पाद्रवेद्वये निधीशौ-

सन्ततघाराभिवृष्टधनपुञ्जी ॥

हेरम्बद्यास्तदुर्गाविष्वस्त्रेमान् विदिश्च बहुणादि॥८८॥ विद्यममरकतद्वीस्वणीभान् वहिरथेन्द्रवद्याचान्॥ यजनविधानमितीरित-मारतिसमुक्युतं मुकुन्दस्य ॥ ८९ ॥

A

अन्यादिपत्रमध्येषु लक्ष्म्याद्याः पूज्याः ।

यत्रवहिर्मागेष्वजप्रभृतीन् पूज्येत् अनन्तरं देवस्य सन्मुखे इयामवर्णकेतुनामानंगणं पूज्येत्देवपृष्ठभागे अरुणवर्णं गरुडं पू-जयेत् देवपार्श्वद्वयेनिर्मेलरक्तरुचीनिधीरवरौ पूज्यौ कदिशौतिर-न्तरधाराभिवृष्टधनसम्हौ।

बन्ह्यादिविदिश्चहेरम्वादीन् प्रवालादिवर्णान् पूजयेत् आनन्त-रं वहिर्दिश्च इन्द्रादिलोकपालान् तथा वजायायुधानि पूजयेत् इति पूर्वीकप्रकारेण मुकुन्दस्य श्रीकृष्णस्याऽऽवरणसप्तकं पूजाविधानं कथितम् इति ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥

इतीति-

इत्यर्चयन्नच्युतमादरेण । योऽमुं भजेन्मन्त्रवरं जितातमा ॥ सोऽभ्यच्धेते दिव्यजनैजैनानां-हन्नेत्रपङ्केरहतिग्मभामुः॥ ९०॥

इति अमुनाप्रकारेण यो जितेन्द्रियो अच्युतं कृष्णं भक्ता पूजयन् अमुमन्त्रश्रेष्ठं सेवते सपुष्ठयः सुरेरिष पूज्यते कीहराः लोकानां हृद्-यपग्रलोचनप्रायोः सूर्यः सर्वजनत्रशीकरणमन्त्रः समर्थहत्य-पि पाडः ॥ ९०॥ सितंति-

Á

D.

सितकार्करोत्तरपयः प्रतिपत्त्या । परितर्पयेदिनमुखे दिनकास्तम् ॥ सिलिलैः कातं कातमखाश्रियमेष-स्वविभ्रत्युदन्वति करोत्युदाविन्दुम् ॥ ९१ ॥

सितरार्कराप्रधानप्रतिपत्या दुग्धबुद्धा जलैरेव दिनमुखे प्रा-तःकाले प्रतिदिनं रातकृत्वस्तं तर्पयेत् अनन्तरं साधकः स्वा-धिपत्यसमुद्रे इन्द्रस्य लक्ष्मीं जलविन्दुवत् करोति॥९१॥

विदलदिति—

विदलहलैः सुमनसः सुमनोभि-र्घनसारचन्दनवहुद्रवमग्नैः॥ मनुनाऽसुना इवनतोऽयुतसंख्यं-

त्रिजगत् प्रियः स मनुवित्कविराद् स्यात् ॥ १२ ॥

अनेनमन्त्रेण सुमनसो जातीमाळतीनामध्ययस्य सुमनेभिः पुष्पैः विकसि ।

तैः कर्पुरयुक्तचन्दनस्य बहुद्रवन्याप्तैरयुतसंख्यं हवनतोऽयुतहोमे-न सः मन्त्री त्रैलोक्यस्य त्रियः कविश्रेष्ठश्च भवति ॥ ९२ ॥

ध्यानेति-

ध्यानादेवाऽस्य सद्यस्त्रिदशम्गदशोवश्यतांयान्त्यवद्यं-कन्दर्पात्तीजपाद्यैः किमथ न सुलभं मन्त्रतोऽस्माक्षरस्य॥ स्पर्धासुद्ध्य चित्रं महदिदमपि नैसर्गिकींशश्वदेनं-सेवेतेमन्त्रिसुख्यंसरसिजनिलयाचाऽपिवाचाम्धीशा९३

अस्य हिन्मणीवृह्ण भस्य ध्यानात् शीव्यंत्रिष्शम् गढ्शः देवाङ्गनाः अवहयं वृद्यतामायस्तां प्राप्तवन्ति कथं भूताः कामपीडिता अथाः सन्तरं जपहोमादिना ऽस्मात् मन्त्रात् सार्धकस्यं कि न सुलभम् अपितु सर्वमेवसुलभमित्यर्थः किञ्चेदमपि महिचत्रं यत्सरासिज- निलया लक्ष्मीः वाचामधीशासरस्वती च स्वामाविकीमस्यांत्य-कत्वा नित्यमेनसाधकश्रेष्ठं सेवेते॥ ९३॥

आधीति-

आधिव्याधिजरापमृत्युदुरितैभूतैः समस्तैर्विषै-दौंभाग्येन दरिद्रतादिभिरसौ दृरं विमुक्तिश्चरम् ॥ सत्युत्रैः सुस्रतास्रुभित्रनिवहैर्जुष्टोखिलाभिः सदा। सम्पद्भिः परिज्ञष्ट इडितयशा जीवेदनेकाः समाः॥९४॥

D

A

à

किश्च सनोदुःखरोगजरापमृत्युशोकशून्यः सकलप्राणिभिर्विषेः तथा दुरदृष्टेन तथा दरिद्रतादिभिरतिशयेन परित्यको वहुकालं-व्याप्यविशिष्टपुत्रसमेतः सत्पुत्रीमित्रसम्देनसेवितः सदासमृद्धः श्रेडितयशाः स्तुतयशाः असौसाधकः अनेकाः समा हायनानि जी-वेत ॥९७॥

मन्त्रान्तरेभ्योऽस्याऽतिशयित्वमाह— अखिलेति ।

अखिलमनुषु मन्त्रा वैष्णवा वीर्यवन्तो । महिततरफलाढ्यास्तेषु गोपालमन्त्राः ॥ प्रवलतर इहेषोऽमीषु संमोहनाख्यो-मनुरनुपमसम्पत्कलपनाकलपद्याखी ॥ ९५ ॥

सर्वेषुमन्त्रेषुवैष्णवमन्त्रा अतिरायेन सवीर्याः तेष्विष्वैष्णव-मन्त्रेषुगोपालमन्त्रा अतिपूजितफलयुक्ताः तेष्विपगोपालमन्त्रेषु-एषसंमोहनाख्यमन्त्रः प्रवलतरः प्रकृष्टवलयुक्तः पुनः निरुपमैश्वर्यः दानैककल्पवृक्षः॥९५॥

मन्विति-

मनुमिममितिहृद्यं यो भजेद्धितम्त्रो-जपहुतयजनाद्यैध्वीनवान्मन्त्रिमुख्यः। बुटितसक्तकर्मग्रन्थिरुद्बुद्दवेताः। ब्रजति स तु पदं तन्नित्यशुद्धं मुरारेः॥ ९६॥ योमन्त्रमुख्यः साधकश्रेष्ठः ध्यानयुक्तः मक्त्या आराध्यत्व-श्चानेन इमं मन्त्रं मनोहरं जपध्यानहोमादिभिभंजेत् स मुरोरेस्तत्प्र-सिद्धं पदं वजित प्राप्तोति मुरा अविद्या तस्यानाशकस्य पदं कीदशं-पदम् अविनाशि सर्वकालुष्यरहितं स कीदशः विनाशितसकलक-मैवन्धनः पुनः कीदशः उद्बुद्धचेता वस्तुग्रहणोन्मुखचिक्तः॥ ९६॥

अथ योगमाह-अङ्गोक्तत्येति।

अङ्गीकृत्येकमेषां मनुमथ जपहोमार्चनाचैर्मनृना-मष्टाङ्गोत्सारितारिः प्रमुद्तिपरिशुद्धप्रसन्नान्तरात्मा ॥ योगीयुञ्जीतयोगान्समुचितविद्धातिस्वप्रवोधाहृतिःस्यात् प्रागास्यश्चासने स्वे सुमृदुनि ससुखं मीलिताक्षो नि-विष्टः॥ ९७॥

एषांमन्नां मन्त्राणां मध्ये एकं मनुं मन्त्रजपहोमादिभिःस्वीकृत्यवशीकृत्य अष्टाङ्गेन यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार्ण्यानधारणासमाधिलक्षणेन उत्सारितास्त्यकाः कामकोधादयोऽरयो
येन स तथा हर्षितनिर्मलप्रसन्निच्चोयोगी प्राग्वदनः सन् योगान्
चित्तवृत्तिनिरोधादीन् करोतु कीह्योयोगी यथोचितविहारनिद्राप्रवोधाहारः पुनः स्वकीयसुकोमले आस्तेससुपविष्टः पुनः कीह्याः सुखेनाऽनायासेनसंमीलितेसुद्रिते अक्षिणीयेनसः॥ ९७॥

विश्वामिति।

विद्यं भूतेन्द्रियान्तःकरण्मयन् मिनेन्द्रिष्ठपं समस्तंन् वर्णात्मैतत् प्रधानेकल नयनमये वीजक्षे ध्रुवेण ॥ नीत्वातत्पुंसि विन्द्रात्मिन तमिष्-परास्मन्यथो कालतत्वे । तं वै शको चिदात्मन्यपि नयतु च तां-केवले धाम्नि शान्ते ॥ ९८॥ पतद्वर्णात्मकंसमस्तं विश्वंभृतेद्वियान्तः करणक्षं स्र्यंन्द्वद्विन्क्षं प्रधानेप्रकृतिक्षे कलनयनक्षेकामवीजे प्रणवेन नीत्वा तत्र विलीनं विचिन्त्य तत्कामवीजं विन्द्वात्मनिप्रसिद्धेऽनुस्वाराख्ये तम्पिविन्द्वात्मानं नादाख्येकालतत्वे परमात्मिन संहरेत् तमिषकालतत्वं चिद्रपायां शक्तौ संहरेतामि शक्ति केवलेतेजोमयेस्वप्रकाशेधाम्निन्तेजसिशान्तेसर्वे।पद्मवरहिते नयतु॥ ९८॥

कीहरो-

निर्वन्दे निर्विशेषे निरतिशय
महानन्द्सान्द्रेऽवसानाऽ
पेतेऽर्थे कृष्णपूर्वामलरहितागिरांशाश्वते स्वात्मनीत्थं ॥

संहत्याऽभ्यस्य वीजोत्तममथशानकैर्लीनिश्वासचेताः ।

प्रक्षीणापुण्यपुण्यो निरूपमपर
संवित्स्वरूपः स भूयाद ॥ ९९ ॥

निर्द्वन्द्वेशीतोष्णादिद्वन्द्विवशेषरिति विशेषोवैधर्म्यतद्विते अन्त्यन्तानन्द्वने अनन्तेकष्णगोविन्दादिनिर्मलशब्दानां प्रतिपाद्ये आत्मस्यस्पे इत्थम् अमुना प्रकारेणसंहत्य संहारं कृत्वा कामवीजं अपन् अथानन्तरं स्वयमेव निश्चलश्वासिचत्तोभृत्वा प्रक्षीणपा-पपुण्यश्च भूत्वा स योगी निरूपमः परमसंविन्मयो भवति॥ ९९॥

मुलेति—
मूलाघारे त्रिकोणे तरुणतरणिभामूलाघारे त्रिकोणे तरुणतरणिभाभारवरे विश्रमन्तं कामं वालाककालानलजठरकुरङ्गाङ्ककोटिप्रभाभम् ॥
विद्युन्मालासहस्रद्युतिकचिरइसद्युजीवाभिरामं-

## त्रेगुण्याक्रान्तिषिन्दुं जगदुद्य-स्रयेकान्तहेतुं विचिन्त्य ॥ १०० ॥

त्रिकोणात्मके मूलाधारे उद्यदादित्यवत् प्रकाशमाने भ्रममाण-कामवीजं नृतनादित्यप्रलयकालीनविह्नचन्द्रकोटितुल्यकान्ति पुन स्तिडिन्मालासहस्रकान्ति पुनः नृतनपुष्पितवन्ध्कवन्मनोहरं सत्वा-दिगुणत्रयेण व्याप्तोऽनुस्वारसंक्षको विन्दुर्येन तं पुनः विश्वोत्प-चिनाशैककारणम्॥ १००॥

तस्येति--

तस्योर्द्धेविस्फुरन्तीं स्फुटरुचिरतिहत्पुञ्जभाभास्वराभा-मुद्गच्छन्तींसुषुम्णासरिणमनुशिखामाललाटेन्दुविम्बम्॥ चिन्मात्रांसुक्षमुरूपां कलितसकलविद्यवांकलांनादगम्यां-मूलं या सर्वधाम्नांस्मरतु निरूपमां सुंकृतोदश्चितरः१०१

तस्य कामवीजस्यउपिर विन्दुगतकुण्डिलनी शक्ति दीप्यमानां चिन्तयतु किंभूतां प्रव्यक्तमनोहरिवद्युत्सहस्रवत् प्रकाशमानकानित पुनः ललाटचन्द्रविम्वान्तं सुषुमणारन्ध्रं यान्तीं पुनः अनु अनुगता वीजगतिवम्वात्मकेविह्नशिखाज्वालायस्यां सा तथातां पुनः किम्भूतां चित्स्वक्षपां पुनः दुर्लक्षां पुनराप्तसकलिव्दवां पुनः कलाक्षपां पुनर्नादानुमेयां पुनः सर्वतेजसां मूलभूतां कीहशोऽधि-कारी हुंकारेण उदक्षित उर्द्भुत्पादिक हरोवायुरपानाक्यो येननसतथा ॥ १०१ ॥

'नीत्वेति-

D.

नीत्वातांशनकैरधोमुखसहस्राराहणान्जोदर-चोतत्पूर्णशशाङ्कविम्वममुतः पीयूषधारामृतिम् ॥ रक्तां मन्त्रमयींनिपीय च सुधानिस्यन्दह्यां विशे-द्भूयोप्यात्मनिकेतनं पुनरपि प्रोत्थायपीत्वा विशेत १०२॥

तां कुण्डिलिनीं शक्ति शनकैर्यथास्यादेवमधोमुखसहस्रद-लाहणकमलमध्ययोतमानपूर्णचन्द्रमण्डलं नीत्वा अस्मासन्द्रवि- म्वात् असृतधारावृष्टि रक्तवर्णी वर्णात्मिकाम् असृतस्रवद्धपां पाय-यित्वा आत्मनिकेतनं मूळाघारेप्रवेशयेत् भूयोऽनन्तरमपितथैव तामुत्थाप्यतथा स्रत्वा पुनस्तस्यानिजस्थानं प्रापयेदिति॥१०२॥

þ

पताहशाभ्यासस्य फलमाह् —

य इति ।

योऽभ्यस्यत्यनुदिनमेवमात्मनोऽन्तं-वीजेशं दुरितजरापमृत्युरोगान् ॥ जित्वाऽसौ स्वयमिव मूर्त्तिमाननङ्गः। संजीवेचिरमलिनीलकेशपाशः॥ १०३॥

यः प्रत्यहमनेन प्रकारेण शरीरमध्येकामवीजमभ्यस्यति आरमनोऽन्तं मनोछयान्तमिद्मभ्यस्यतीतिकियाविशेषणम् असीसाधकः दुरितजरापमृत्युरोगान् पराभृय स्वयमेक्देहधारिकस्वर्षो भूत्वा चिरकाछं जीवति कीदशो भ्रमरवर्णवत् श्यामकेशसमूहः॥ १०३॥

स्फुटेति—

स्फुटमधुरपरदार्णश्रेणिरत्यद्भुताथी। झटितिवदनपद्माद्धिस्फुरत्यस्य वाणी॥ अपि च सकलमन्त्रास्तस्य सिध्यन्ति मङ्क्षु। व्युपरमघनसोंख्यैकास्पदं वर्तते सः॥१०४॥

अस्यसाधकस्यमुखकमलाच्छ्रीग्नं सरस्वतीप्रभवति किम्भूता प्रव्यक्तमनोहरपदवर्णसम्हातिमका अत्याश्चर्यविषया किन्तु अस्य-साधकस्यमङ्श्चुअन्येपिमन्त्राः सिध्यन्ति किञ्च ससाधकः अविश्रा-न्तिनिवडसुखमात्रस्थानं भूत्वा तिष्ठति ॥ १०४॥

भ्राम्यदिति— भ्राम्यन्मू तिम्लचकाद्नह्नं-

स्वाभिभीभीरक्तपीय्षयुग्मिः॥

विश्वाकाशं पूरयन्तं विचिन्त्य । प्रत्यावेश्यास्तत्र वश्याय साध्याः ॥ १०५ ॥ नार्यो नरो वा नगरी सभापि वा प्रवेशितास्तत्र निशातचेतसा ॥ स्युः किङ्करास्तस्य झटित्यनारतं चिराय तनिप्रिधियो न संशयः ॥ १०६ ॥

मूळचकान्म्ळाधारे अत्रसप्तम्यर्थेपञ्चमी भ्रमणमूर्त्तिकामवीजं स्वकीयाभिर्दीप्तिभिर्छोहितामृत्युक्ताभिर्वह्याण्डमध्यप्रदेशं पूर्यमा-णं ध्यात्वानिशातचेतसा तीक्ष्णमितना तत्र नारीप्रभृतयः साध्या-सद्यार्थे प्रत्यावेद्याः प्रक्षेप्तव्या अनन्तरं तत्र प्रवेशिताः प्रवेशं प्रापिताः स्वीप्रभृतयस्तिन्नमग्नियस्तेनहृतचित्ताः तस्यसाध-कस्यशीव्रंचिरकालमान्नाकारिणो भवन्ति नाऽत्रसन्देहः॥ १०५॥१०६॥ तरणीति—

तरणिदलसनाथे राकगोपारणे यो-रविराशिशिखिबिम्बप्रस्फुरचारुमध्ये ॥ हृद्यसरसिजेऽमुं रुगामलं कोमलाङ्गं-सुसुखमुपनिविष्टं तं स्मरेडासुदेवम् ॥ १००॥

तत् द्वादशदलयुक्तेद्वदयकमले इन्द्रगोपालाख्योरककीटविशेषः तद्वदर्शणे सूर्यविह्वचन्द्रमण्डलशोभितचारुमध्यप्रदेशे अमुंद्यामवर्णे कोमलाङ्गं सुकुमाराङ्गं सुखप्रकारेणोपविष्टं वासुदेवंचिन्तयेत् ॥१०७॥ पादाम्भोजेति—

ولميها

पादाम्भोजद्ययेऽङ्कल्यमलिकशलयेष्वावलौ सन्नलाना-सत्कूमीदारकान्तौ प्रपद्युजि लसज्जङ्किकादण्डयोश्च ॥ ज्ञान्बोरूवीः पिशङ्के नववसनवरे मेखलादान्निनाभौ। रोमावल्यामुदारोदरसुवि विपुले वक्षसि पौदहारे॥१०८॥

आदिपुंसः श्रीकृष्णस्य पादाम्भोजमारभ्यहसितान्तेषु स्थानेषु-वश्यमाणेषुरानैर्यथा स्यात्तथा इति कमतः स्थानकमतः स्थानकमेण स्वीयं मनः स्थापयतु तथा पादपष्मद्वये प्रथमं मनःस्थापयेत् तदनन्तरं पूर्वे पूर्वमपोद्याऽपरस्थानेषुमनोनिद्ध्यात् अङ्गुल्यपवामलिकशलन्या निर्मलपल्लवास्तेषु तदनु नखानां शोभमानपङ्कौ तदनु प्रपद्युः जिपादद्वये कीढशे कूमेपृष्ठवदुमरिभागे उन्नते तदनु देदीप्यमानजः ङ्वाद्वये तदनु जानुद्वये ऊरुद्वयेपीतवर्णे नृतनवस्त्रयोः श्रेष्ठे श्चद्रघणिट-कामालायां नाभिपदेशेतिन्नष्ठरोमपङ्कौ च विपुलोदरस्थानेमहाः हारयुक्ते विस्तीर्णे वक्षास ॥ १०८॥

श्रीवत्से कौरतुभे चर्फुट कमललसद्यद्वहराम्नि वाह्वो-भूले केय्रदीते जगद्वनपटौ दोईये कङ्कणाट्ये॥ पाणिद्वन्द्वाङ्गलिस्थेऽतिमधुररवसंलीनविद्ववे च वेणौ। कण्ठे सत्कुण्डलोस्रस्फुटरुचिरकपोलस्थलद्वन्द्वके च १०९

1

ø

श्रीवत्से विप्रणादावद्याततर्जन्योर्द्धरोमात्मके कौस्तुमेहदयिन विष्टमणिविशेष विकसितपद्ममालायां केयूरशोभिनवाह्योर्मूले सं-साररक्षणदक्षे कङ्कणयुक्तेवाहुद्वये हस्तद्ववाङ्गुलिनिष्ठे अतिमधुर-शब्देन मग्नं जगत्रयं येन एवंमूतेवेणौ तदनुकण्ठे रम्यकुण्डलाकर-णप्रकाशितमनोहरकपोलस्थलयुगले॥ १०९॥

कर्णद्रन्द्रे च घोणे नयननलिनयो भ्रूविलासे ललाटे । केशेष्वालोलवर्हेष्वतिसुरिभमनोज्ञप्रसूनोज्ज्वलेषु ॥ शोणे विन्यस्तवेणावधरिकशालये दन्तपङ्क्यांस्मिताल्ये ज्योत्स्रायामादिपुंसः क्रम इति च शनैः संमनः संनि-धत्ताम् ॥ ११०॥

कर्णद्वये नासायुगले नेत्रपद्मद्वये म्हिविक्षेपे ललाटे चञ्चलमयूरपुः च्छयुक्तेषु अतिसुगन्धिमनोहरपुष्पोज्ज्वलेषु केशेषु शोणवर्णे आसे। पितवेणो अधरपल्लवे दन्तपङ्क्यां स्मिताख्यज्योतस्त्रायां स्मिन्तमाख्यानाम यस्याः तस्यां ज्योतस्त्रायां चन्द्रकान्तौ ज्योतस्तातुल्ये-रिमते ॥ ११० ॥

यावदिति।

यावन्मनोविलयमेति हरेरदार-

मन्द्स्मितेऽभ्यसतु तावद्नङ्गवीजम् ॥ अष्टाद्शाणमथवाऽपि द्शाणकं वा। मन्त्री शनैरथ समाहितमातरिश्वा ११९॥

हरेहदारेशोभमाने मन्दस्मिते मनो यावत् विलयं विशेषती लयमेति तावदनक्षवीजम् अष्टादशाणे दशाणे वा प्रजपतु किंभृतः समाहितमातरिश्वा प्रत्याहारीकृतप्राणवायुः॥ १११॥

आरोप्येति ।

1

Ç)

N.

आरोप्यारोप्य मनः पदारविन्दादिमन्दहसितान्तम्। तत्र विलाप्यक्षीणे चेतसि सुखचित्सदात्मको भवति११२

मनः पदारविन्दमारभ्य ईषद्धास्यपर्यन्तं समारोप्याऽनन्तरं तत्र विलाप्य लीनं कृत्वा क्षीणे शुद्धे चित्ते सित सुख्जानसदात्मको भवति साधकः॥११२॥

न्यासेति ।

न्यासजपहोमपूजातर्पणमन्त्राभिषेकविनियोगानाम् । दीपिकयैव मयोद्गाषितःक्रमःकृत्स्नमन्त्रगणकथि-तानाम् ॥ ११३ ॥

कृष्णमन्त्रसमूहकथितानां न्यासजपादीनां क्रमदीपिकयैव क्रमः प्रकाशितः ॥ ११२ ॥

संशयेति।

संदायतिमिरच्छिदुरा सैषा क्रमदीपिका करेण सद्भिः। करदीपिकेव धार्या सस्नेहमहर्निदां समस्तसुखाप्त्यै११४

सेषा क्रमदीपिका साधुजनैःसस्नेहं यथा स्यात्तथाकरदीपिक् केव धार्या किंभूता संशयक्षपान्धकारच्छेदयित्री अन्यापि तैलादि-स्नेहसहितंयथा स्यात्तथा धार्यते अन्धकारनाशिनी भवति किमर्थे धार्या समस्तसुखप्राप्तचर्थम् ॥ ११४॥

जगदिदमनुविद्धं येन यस्मात्प्रसृते । यद्नुततमजस्रं पाति चाऽधिष्ठिता यम् ॥ यदुरुमह्डदर्चिंघ विधत्ते च गोपी। तममृतसुखबोधज्योतिषं नौमि कृष्णम्॥ ११५॥

जगिद्दमनुविद्धमनुस्यूतं येनज्योतिषा यस्मात्परमेश्वरात् इमं-जनलोकं संसाराख्यं प्रस्ते प्रस्ति प्राप्नोतीत्यर्थः यस्मिश्नित्य-पि पाठः तथापरमेश्वरम् अधिष्ठातारमाश्चिता सती अनुततं विः स्तृतं जगत् अजस्रं सर्वदा पातिरक्षति यस्य परमेश्वरस्य उरुविपुलं महःतेजः ततउदिवस्तत्तेजसाउदितदीतिः सती यं प्र-तिविस्वक्रपेण धन्ते तमुक्तानन्दं स्वप्रकाशंनौमिस्तौमि ॥ ११५॥

यश्चक्रमिति—

यश्चकं निजकेलिसाधनमधिष्ठानस्थितोऽपि प्रभु-द्त्तं मन्मथशत्रुणाऽचनकृते व्यादत्तलोकार्त्तिकम् ॥ धत्तेदीप्रनवेन शोभनमघोपेतात्तमायं ध्रुवं-

वन्देकायविमर्दनं वधकृतां सुअद्सुकं यादवम् ॥११६॥ इति श्रीमन्महामहोपाध्यायश्रीकेशवकाश्रमीरिभद्द-गोस्वामिविरचितायां क्रमदीपिकायामष्टमः पटलः॥८॥

यः परमेश्वरः श्रीकृष्णः वस्यमाणलक्षणं चक्रंघते तं वन्देइत्य न्वयः कथंमूतं चक्रं निजकेलिसाधनं निजयुद्धकीडाकरणं कीरशः परमेश्वरः अधिष्ठानस्थितोऽिष समाधिस्थितोऽिष यद्वा वाह्यस्थितोऽिष प्रमुः स्वामी पुनः कीर्द्यां चक्रं मन्मथ्राञ्जणामहादेवेन अवनेश्वनकेतस्वलोकरक्षार्थं दत्तं पुनः दूरीकृतातिवृष्ट्यनाः मुख्याद्युपद्रचं पुनः दीप्तनवेन इवशोभनं देवीष्यमानं किंमूतं कृष्णं पापरहितं स्वीकृतमायं पुनश्चेवमविनाशिनं पुनर्वधकृतामुप्रद्रवक्षारिणांकायविमर्दनं शरीरनाशकं पुनः मुखद्युकं मुझत्स्वर्वे कृष्णं पापरहितं स्वीकृतमायं पुनश्चेवमविनाशिनं पुनर्वधकृतामुप्रद्रवक्षारिणांकायविमर्दनं शरीरनाशकं पुनः मुखद्युकं मुझत्स्वर्वे कृत्यायादविमित्यर्थः अत्र पद्ये चक्रवन्धे प्रस्थिकर्तास्वनाम प्रक्षिप्तवानिति वोध्यम्॥ ११६॥

इति श्रीगोविन्दविद्याविनोदभद्दाचार्यविर्विते क्रमदीपिकावि-घरणेऽष्टमः प्रदेलः समाप्तः॥ ८॥

| (६५) शिवस्तीशावली । उत्पलदेवविरिषता ।                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीक्षेमराजविरचितवृत्तिसमेता(वेदान्तः)३                                             |
| (१६) मीमासाबालप्रकाशः जैमिनीयद्वादशा-                                                |
| ्रध्यायार्थसंत्रहः श्रीभद्दनारायगात्मज-                                              |
| अहँशिक्करविराचितः। (मीमांसा ) २                                                      |
| 🐧 🌖 नकरणपश्चिका प्रभाकरमतानुसारि–मी–                                                 |
| मांसादर्शनम् । महामहोपाध्यायश्रीशालिः                                                |
| कनाथिमिश्रविरचितम् श्रीशङ्करभटकृतो                                                   |
| मीमांसासारसंग्रहश्च सम्पूर्णः (मीमांसा) ३                                            |
| र्थे () अदैतासिद्धिासिद्धान्तसारः । पारिङतप्रवर-                                     |
| श्रीसदानन्दव्यासप्रणीतस्तत्कृतव्याख्यास-                                             |
| मलङ्कृतः। (वेदान्तः)                                                                 |
| (१९) कात्यायनश्रीतसूत्रम्। महामहोपाध्याय-                                            |
| श्रीकर्काचार्यावरचितभाष्यसहितम् । १३                                                 |
| (१०) ब्रह्मसूत्रभाष्यम् । श्रीभास्कराचार्यविर-                                       |
| चितं सपूर्णम् (वेदान्तः) ३.                                                          |
| (११) श्रीहर्षप्रणीतं खण्डनखर्डखाद्यम् । आ-                                           |
| नन्दपूर्णविरचितया खरडनकक्किकावि-                                                     |
| भजनाख्यया व्याख्यया विधासागरीति                                                      |
| प्रसिद्धया समेतम्। (वेदान्तः) १४                                                     |
| (२१) .आख्यातचन्द्रिका भीभट्टमझविरचिता १                                              |
| (२६) श्रीलक्ष्मीसहस्रम्—बालबोधिनीव्याख्य-                                            |
| याऽवतराणिकया च सहितम्। ८                                                             |
| (२४) ब्रह्मसूत्रधृत्तिः मरीचिका श्रीवजनाथ-                                           |
| भट्टकृता (वेदान्तः) २                                                                |
| (२५) क्रोडपबंसमहः । अत्र श्रीकालीशङ्कर-                                              |
| सिद्धान्तवागीशविरचितानि अनुमानजा-                                                    |
| गदीवयाः प्रत्यचानुमानगादाधर्याः प्रत्य-                                              |
| चातुमानमाथुर्यो व्युत्पत्तिवादस्य शक्ति-                                             |
| बादस्य मुक्तिबादस्य शब्दशक्तिप्रकाशि-                                                |
| कायाः कुसुमाझलेश्र कोडपनाणि २                                                        |
| (२६) ब्रह्मसूत्रम् , हैताहैतदर्शनम् । श्रीसुन्दरभ-                                   |
| हराचितसिद्धान्तसेतुकाऽभिधटीकासहित-                                                   |
| श्रीदेवाचार्यप्रणीतसिद्धान्तजाह्नवीयुत्तम् २<br>१७) षड्दर्शनसमुचयः । बोद्धनैयायिकका- |
| (९७) षड्दरानसभुचयः । बाद्धनयायकका- ।<br>पिलजैनवैशेषिकजैमिनीयदर्शनसंचेषः ।            |
|                                                                                      |
| माणिभद्रकृतटीकया साहितः । हरिभद्र-                                                   |
| म्रिकृतः। १                                                                          |
| (२८) ग्रुखाद्रेतमार्तण्डः प्रकाशान्याख्यासहितः                                       |
|                                                                                      |
| 80°-6 - 4                                                                            |

**मसेयरलार्णवञ्च** (२९) अनुसानचिन्तामणिन्याख्यायाः दि।रोम-णिकतदीधित्या जागदीशी टीका। / २३ (३०) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमित्र-मिश्रविरचितः परिभाषा — संस्कारप्रका- -शात्मकः । सापिण्यदीपकश्च (३९) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायभी-मित्रमिश्रविराचितः आद्विकप्रकादाः (३२) स्मातिसारोद्धारः विद्वदरविश्वमभरत्रिपा-ठिसंकालितः । (१३) वेदान्तरलमञ्जूषा । श्रीभगवत्पुरुषो-त्तमाचार्यकता। ... ... (१४) प्रस्थानरकाकरः । गोस्वामिश्रीपुरुषो-त्तमजीमहाराजविरचितः ... २ (३५) वेदान्तपारिजातसीरभं नाम ब्रह्ममीमासा-भाष्यं श्रीनिम्बार्काचार्यावेरचितम् । १ (३६) योगदर्शनम् । परमहंसपरिवाजकाचार्य-नारायणतीर्थविराचित-योगसिद्धान्तचान्द्र-कासमाख्यया व्याख्यया संवितिम्। २ (३७) वेदान्तदर्शनम् । परमहंसपारित्राजकाचार्य-श्रीरामानन्दसरस्वतीस्वामिकृतत्रह्माऽमृत-वर्षिणीसमाख्यव्याख्यासंवितितम् । (३८) विश्वप्रकाशः । कोशः। विद्वद्रशीम-हेश्वरसूरिविरचितः। (३९) श्रीसुबोधिनी । श्रीवक्रमाचार्यविनिर्मिता श्रीमद्भागवतव्याख्या गोस्वामीश्रीविठ्ठल-नाथदीचितविरचितटिप्पणीसहिता।श्रीम-झगवतदशमस्कन्धजनमप्रकर्ण श्रीसुबो-धिनीटिपण्योः-प्रकाशः गोस्वामि श्रीश्री पुरुषोत्तमजीमहाराज विराचित (४०) वीरमित्रोदयः । महामहोपाध्यायश्रीमि-त्रमिश्रावराचितः पूजाप्रकाशः । ... (४१) वेदान्तासिद्धान्तसंप्रहः । अतिसिद्धा-न्तापरनामकः । श्रीब्रह्मचारिषनमाजि-मित्रविरचितः । वेदान्तकारिकावली श्रीपुरुषोत्तमप्रसाद. शर्मकृता, अध्यात्म-सुधातरङ्गिण्याख्य टीकया सहिता। ३ (४९) स्वाञ्चभवादर्शः । श्रीमत्परमष्ठंसपरिवाज-

काचार्यनारायणाश्रमाद्यीष्यमाधवाश्रमविर चितः । स्वकृतटीकाविभूषितश्र । १

(४३)) याज्ञवन्करमृतिः।बालम्मृहीसमाख्यन्याः । (४८) विरमित्रीदयः । लक्षणप्रकाराः।।सहामहोन ख्यासम्लक्कतमिताखरासहिता । ब्यू-वंडाराध्याय: (४४) गादाधरी । श्रीगदाधरमद्दाचार्यचक्रव-तिकृता । श्रीगङ्गेशोपाध्यायविरचित-तत्त्वचिन्तामण्या श्रीरघुनाथतार्किकशिरो-मणिविराचितदीधित्या च गर्भिता। (४५) शांकदीपिका । श्रीपार्थसार्थिमिश्र प्राण-ता। रामकृष्णविराचितयुक्तिस्तिहप्रपुरण्या-ख्यन्यांख्यया सहिता तर्कपादः । (४६) वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा महामही-पाध्याय-श्रीनागेशभद्देवरिचता ।

शीमदुर्वलाचार्य-बालम्भट्टाभ्यां विर-चितकुष्त्रिकाकलाह्वटीकाइयसंवलिता। ८ (४७) व्यांकरणसिद्धान्तसुधानिधीः।

पर्वतीय विश्वेश्वरस्रिरिविराचित:।

पाध्यायश्रीमित्रमिश्रविरचितः।

(४९) बहुदारण्यकवार्त्तिकसार श्रीमद्विद्यारण्यस्याः मिविरचितः। महेक्वरतीर्थकृतयालघुसँ महाख्येया टीकयासमलकृतः।

(५०) विरमित्रीदयः। राजनीतिपकाशः। महाह महोपाध्यायश्रीमित्रमिश्रविर्चितः। ﴿ (५१) पूर्वमीमासा अधिकरणकी मुदी। श्रीमन्म हामहोपाध्याय पं॰ रामकृष्णभट्टाचार्य विरचिता पारेशिष्टाधिकरणनिक्पणपूर्व कं टिप्पण्या परिष्कृत

(५२) प्रसस्तपादभाष्यटीकासंग्रहः । तत्र क्र णादरहस्यम् । श्रीशंकरमिश्रविरचितम् ५

(५३) ऋमदीपिका । श्रीमन्महामहोपाध्याय कारमीरिककेशवभट्टविरचिता। विद्यान विनोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्यकृतविवणोपेत १

पन्नादिप्रेषणस्थानम

इरिदासग्रप्तः, वैखिम्बा बनारस सिटी